

# काले बादल

हिरोशिमा और नागासाकी से लेकर कोरिया और समूचे एशिया के साहित्य और संस्कृति तथा राष्ट्रीय श्राजादी को श्रातंकित करने वाले अणुपंथी साहित्य श्रीर राजनीति का यथा-तथ्य चित्रण करने वाली दो महत्त्वपूर्ण रचनाएँ।

> श्रनुवादक नरोत्तम नागर

सम्पादक यज्ञद्त्त शर्मा साहित्य प्रकाशन, दिखी मकाशक साहित्य प्रकाशन, दिल्ली

मूल्य: चार रुपया

मुद्रक रामा कृष्णा प्रेस, कटरा नील, दिल्ली।

## लेखक और पुस्तक

रोमन किम एक सोवियत लेखक हैं। लेकिन, जैसा कि आपके नाम के साथ जुड़े शब्द 'किम' से साफ प्रकट है, भूलतः कोरियाई है, —कोरिया की बीर जनता का रक्त आप की रगों में प्रवाहित है।

श्रापकी पहली रचना 'दो घर सामने श्रीर तीन बराबर में' १६३३ में प्रकाशित हुई थी । इसमें लेखक ने जापान के पतनोन्मुखी लेखकों का चित्रण किया था श्रीर दिखाया था कि प् जीवादी साहित्य किस प्रकार हास के चंगुल में फंसता जा रहा है। मैक्सिम गोर्की का ध्यान इस रचना की श्रीर गया श्रीर उन्होंने नये लेखकों के श्रपने संकलन में इसे स्थान दिया। इसके बाद किम ने गृहयुद्ध श्रीर सुदूरपूर्व में जापानियों की दस्तंदाजी पर श्रनेक कहानियां लिखीं। इन कहानियों को भी मैक्सिम गोर्की ने नये लेखकों के अपने संकलनों में स्थान दिया।

'जैसी रूह वैसे फरिश्ते' (ए जनीं दू अमरीकन परनासस) १६४८ में बिखी गई थी। विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसे पढ़ कर लेखक की पहली रचना का ध्यान हो आता है जिसमें प्रजीवादी साहित्य के पतन और द्वास का चित्रण किया गया था। लेकिन पहली रचना १६३६ में लिखी गई थी और दूसरी १६४८ में जबिक प्रजीवाद का हास अपनी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था,—ऐटम पंथी साम्राज्यवादियों से जब कि उसका तांता जुड़ गया था। ए जीवादी साहित्य और संस्कृति का यह एक ऐसा जनवाती रूप है जो खुद इसने से पहले समूचे विश्व को सांस्कृतिक निधियों पर पानी फेरना चाहता है।

लेकिन यह तो चित्र का एक ही पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि इस काल में सांस्कृतिक निधियों की रचा तथा उन्हें आगे बढ़ाने वालीं

ताकतों का,—जनता के जेखकों श्रीर कजाकारों का,—भी उदय हुआ है श्रीर एक श्रदेय शक्ति का रूप वे धारण करते जा रहे हैं।

'जैसी रूह वैसे फरिश्ते' में चित्र के इन दोनों पहलुओं का यथा तथा चित्रण किया गया है।

दूसरी रचना 'नागासाकी से कोरिया तक' (डायरी फाउण्ड इन सुनचोंग) लेखक की श्रेष्टतम रचना है। श्राज से तीन साल पहले, १६५१ के प्रारम्भ में, यह प्रकाशित हुई थी। ऐटमपंथी रचा-नीति के चेहरे को, जो विभिन्न काट-छाँट श्रीर रंग-रूप के जनघाती फीजी-गटबन्धनों को जन्म देती है, यह पूरी तरह से बेनकाब करती है।

'काले बादल' रोमन किम की इन दोनों रचनाओं का स्वतंत्र श्रीर संकिप्त श्रनुवाद है।

---प्रवाशक

### जैसी रूह वैसे फरिश्ते

[ विश्व की जन-संस्कृति श्रीर मानव-पेतना को श्रातंकित करने वाले ऐटम-पंथी साहित्य श्रीर कला का चलचित्र ]

#### [ ? ]

दृर से वह जगह कुमकुमों के बन्दनवार की भौति दिखाई देती थी। चौड़ी भौर दृर तक, बहुत दूर तक, चली गई सड़क के उस छोर पर वह स्थित थी। जगता था जैसे अन्तिम मंजिल वही हो, उसके बाद श्रौर कुछ नहीं होता।

एकाएक में समक्त नहीं सका कि यह क्या है। इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी थी। कौतुक में बढ़ती के साथ-साथ मेरे कदम भी बढ़ते गये। मैंने निश्चय किया कि इसका पता लगाये बिना पाँच पीछे नहीं हटाना चाहिए।

कह , तहीं सकता, कितनी देर और कितनी वूर मुक्ते चलना पड़ा। मेरी घड़ी ने टिक टिक करना बन्द कर दिया था। उसमें चाकी तक देने का मुक्ते ध्यान नहीं रहा था। जैसे-जैसे में बन्दनवार के निकट पहुँचता गया, वैसे-वैसे उसका आकार भी बढ़ता गया। मेरा श्रतमान है, उसकी ऊँचाई 'श्राजादी की प्रतिमा' जितनी श्रवस्य रही होगी। उसका ऊपरी भाग सबसे श्रधिक चमक रहा था। निकट पहुँचने पर तीन श्रवर उभर कर श्राँखों के सामने श्रा गये,— यु. एस. पी. ।

पास ही बैंच पर एक श्रादमी बैंटा था। उसके पास जाकर बड़ी मुला-सियत से भैंने पूछा,—"यह क्या है ?"

"यह बन्दनवार है," उसने बड़ी तत्परता से समकाते हुए कहा,— "एक निराली दुनिया का प्रवेश-द्वार । इस दुनिया में किसी की हकूमत नहीं है,—यानी इसमें रहने वालों के सभी खून माफ हैं। ये जो तुम तीन श्राहा देख रहे हो, इनका अर्थ है,—यु से युनाइटेड, एस से स्टेट्स और पी से परनासस!" "श्रोह," मैंने सोचा, "तो यह संयुक्त राज्य श्रमरीका का परनासस है,—वह जगह जहाँ श्रमरीकी साहित्य, संस्कृति श्रीर कला के देवी-देवता निवास करते हैं।"

लेकिन मुक्ते निराश होना पड़ा। साहित्य और संस्कृति के देवी-देव-ताश्रों में से एक भी प्रतिमा मुक्ते वहाँ नहीं दिखाई पड़ी। फिर इसकी बनावट ने भी मुक्ते स्तब्ध कर दिया। मैं निश्चय नहीं कर सका कि किस शैली की बनावट इसे कहा जाये,—डोरिक, श्रायोनिक, कोरिन्थियन श्रथवा इन तीनों की मिलावट से बना एक निराला श्रजूबा!

इसकी बनावट का, इसकी वास्तविक रूप-रेखा का, पता लगाने में एक और भी कितनाई थी। ऊपर-से-नीचे तक विज्ञापनों ने इसे तोप रखा था,—बेंकों के विज्ञापन; उद्योग-धंधों श्रीर बीमा-कम्पनियों के विज्ञापन; थोक श्रीर फुटकर दुकानदारों के विज्ञापन; कितावें छापने वालों, श्रखबार और मासिक पत्रों, समाचार भेजनेवाली एजेंसियों, रेडियो श्रीर फिल्मों के विज्ञापन; मार्ल-बारो की सिगरेटों, कीलीन्ज दन्त-मंजन, नाख्नों के पाजिश, राजारानी साजुन, रबद की चोली, केनटकी की प्राचीन द्विस्की श्रीर इसी तरह न जाने कितनी चीजों के विज्ञापनों ने इसे ढक रखा था।

परनासस की, संस्कृति के उस केन्द्र की जहाँ साहित्य श्रीर कला के देवी-देवता निवास करते हैं, मेरी कलपना दूसरी ही थी। यहाँ वह कुछ नहीं था। मेरी चिकत श्राँखों के सामने साहित्य के देवी-देवताश्रों की प्रतिमाएँ श्रीर उनके निवास-स्थान नहीं, श्राकाश से होड़ करने वाली ऊँची इमारतें खड़ी थीं। सिगरेट की खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखकर खड़ी करने से जो ढाँचा तैयार होता है, दूर से देखने पर ये इमारतें ठीक वैसी ही मालूम होती थीं।

यहाँ जो कुछ देखा श्रीर सुना, उसी को शब्द-बद्ध करने के लिए श्राज मैं बैठा हूं। हर बात के प्रमाण दिये जा सकते हैं। श्रमरीकी पत्रों श्रीर किताबों में जो कुछ छपता है, वह इसका सबूत है। बिना कैमरा के ही मैंने एक चल-चित्र का निर्माण कर लिया है। इस चलचित्र का हर दश्य श्रसलियत से भरा है। कथानक के सूत्रों श्रीर दश्यों को एक सिलिसिले में बाँघने के लिए जरूर कहीं-कहीं दुछ करपना की शरण लेनी पड़ी है, बाकी सब जैसा-का-तैसा है। बास्तविकता में जरा भी कमी नहीं श्राने दी गई है।

साहित्य और सस्कृति के देवी-देवताओं के इस केन्द्र का श्रमरीका के किसी भी नक्शे में श्रता-पता नहीं मिलेगा। जितने भी रंगे-चुने नक्शे श्रीर बड़ी से बड़ी गाइड-बुकें श्रव तक निकली हैं, उनमें बाइस पंसेरी के भाव से बिकने वाले थानों श्रीर घास-फूस तक का तो जिक्र मिल जायगा, पर इस केन्द्र का नहीं। फिर भी यह केन्द्र उतना ही वास्तविक है जितना कि निश्रामा का जलप्रपात, चेज नेशनल बैंक, या ट्रमन की योजना।

भौगोलिक रूप में इस केन्द्र का कहीं कोई श्रस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी श्राज के श्रमरीका का यह एक श्रंग है। इसकी एक सीमा पर वाल-स्ट्रीट, शेयर मार्केट श्रीर दूसरी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं; श्रीर इसके दूसरी श्रोर खास ए'जेल्स का सुप्रसिद्ध हालीवुड है। श्रमरीका के तैंतीस बड़े उद्योग-केन्द्र भी, किसी-न-किसी रूप में, इसके दामन से लिपटे हुए हैं।

#### [ ? ]

एक होटल में जाकर मैंने पड़ाव डाला, श्रौर निश्चय किया कि सबसे पहले वहाँ के प्रमुख प्रशासक से मिलना चाहिए। उनसे मिलने का समय तथ करने के लिए टेलीफोन उठाने जा ही रहा था कि प्रशासकीय दफ्तर के एक श्रिधकारी ने,—बौस ने,—मेरे कमरे में प्रवेश किया। उम्र पचास के लगभग, देखने में बहुत ही भला धादमी, लाल चेहरा श्रौर सफेद बाल,—किसी नाटक के स्त्रधार श्रौर श्रमरीकी सीनेट के सदस्य बीच की नसल का जीव मालूम होता था।

उसने बताया कि प्रमुख किसी काम से वाशिंगटन चले गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं। वह खुद भी, जन-सम्पर्क-श्रधिकारी होने के कारण, साहित्य और संस्कृति के इस केन्द्र के कोने-कोने से मुभे परिचित करा सकता है।

"श्रीर में एक साहित्यिक पत्र का संपादक भी हूँ," बौस ने कहा-

"मेरा अखगर बहुत बड़ी तादाद में कृपता और विकता है। मेरा ख्यात है, सुम्म से श्रव्हा पथ-प्रदर्शक दूसरा नहीं मिलेगा। श्राप जो कुछ भी देखना चाहते हैं, सब दिखा दँगा।"

''श्रच्छी बात है,'' मैंने कहा,—''सबसे पहले मुक्ते यहाँ के सबसे श्रधिक

प्रसिद्ध लेखकों से मिला दीजिये।"

बौस ने अपना निचला होंठ बाहर को निकाल लिया।

"नहीं, यह सब कुछ नहीं," बौस ने कहा,—"ग्राखिर तुम्हारा यहाँ भाने का उद्देश्य क्या है,—हमारे सांस्कृतिक केन्द्र का सही चित्र देखना चाहते हो या कुछ नामी लोगों के दस्तखतों के नमूने जमा करने के लिए तुम यहाँ भागे हो !"

"निश्चय ही मेरा उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के इस केन्द्र का सही चित्र पाना है," अपने बंधे सिकीड़ते हुए मैंने कहा,—"बेकिन फिर भी...."

"मैं सब समसता हूँ," बौस ने बीच में ही बात काटकर कहा,—
"हमारी सांस्कृतिक दुनियाँ का श्रध्ययन करने के लिए जितते भी लोग बाहर से आते हैं, वे सब उन्हीं लेखकों में श्रधिक दिलचस्पी रखते हैं जिनको ख्याति हुर-दूर तक फैलो है। बाहरी दुनियाँ का जहाँ तक सम्बन्ध है, वे बड़े लेखक ही उसकी नजर में श्रमरीका का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लेखक उन बड़े होटलों की तरह हैं जिनमें विदेशी यात्रियों को बहुधा ठहराया जाता है। लेकिन इन होटलों के जीवन से श्रमरीकी जीवन का श्रन्दाज नहीं लगाया जा सकता। श्रगर तुम वास्तव में कुछ देखना चाहते हो तो तुम्हें उन श्रे छोटे चायघरों में जाना होगा जहाँ श्रमरीका के साधारण निवासी जाते हैं,— खा जा सकते हैं।"

"मैं आपके उस साहित्य से परिचित्त होना चाहता हूँ जिसे अमरीका के श्राधकांश लेखक लिखते हैं, अधिकांश प्रकाशक छापते हैं, अधिकांश पाठक पढ़ते हैं।"

"बहुत ठीक," बौस ने कहा,—"मैं तुम्हें उँगली पर गिने जाने वाले हो-चार घोटी के लेखकों के पास नहीं, बल्कि ऐसी जगहों में ले चलूँगा जहाँ अमरीका की लाखों-लाख जनता के लिए, सामूहिक रूप में, साहित्य और संस्कृति का उत्पादन होता है।"

"हमारा यह केन्द्र," खिड़की के पास जाकर बाहर की धोर संकेत करते हुए उसने कहा,— "आध्यात्मिक भोजन के उत्पादन का कारखाना है। अमरीका के असती साहित्य का,— उस साहित्य का जो अमरीका की अधिकांश जनता पढ़ती है,—यहीं निर्माण होता है। दुनियाँ में इस तरह का केन्द्र और कहीं नहीं मिलेगा। साहित्य धौर संस्कृति का हमारा यह केन्द्र अमरीका का गौरव है।"

"श्रीर वे कहाँ रहते हैं,—मेरा मतलब उन लेखकों से है जिन ही तुम बड़े होटलों से तुलना करते ही ?"

श्रमनी टोड़ी को माटका देकर तूर दिखाई पड़ने वाले पेड़ों के सुरसुट की श्रोर बीस ने संकेत किया। पेड़ों के बीच से कुछ फोंपड़ियों की खपरैं लें दिखाई पड़ रही थीं।

"उन्हें हमने नगर से बाहर खुली हवा में पहुंचा दिया है," बौस ने कहा,—"वहों वे बहुत श्राराम से हैं। शान्ति के साथ साहित्य साधना करते हैं, श्रीर बाहर से जब कोई श्राता है तो वे श्राराम के साथ उसे श्रपना श्राटोमाफ (दस्तखत) दे सकते हैं।"

नीचे, होटल के दरवाजे के सामने, कार खड़ी थी। हम दोनों उसमें जाकर बैठ गये। बड़े बाजार में से होकर हमारी कार गुजरी। दोनों श्रोर बड़े- प्रकाशन-घर श्रीर श्रव्यवारों के दफ्तर थे। झोट-बड़े, सभी कद श्रीर उन्न के, स्त्री श्रीर पुरुषों के समूह बड़ी-बड़ी हमारतों के बाहर जहाँ-तहाँ खड़े दिखाई दे रहे थे।

"देखते हो इन्हें," उनकी स्रोर संकेत करते हुए बौस ने कहा,—"ये सब लेखक हैं। जानते हो, इनकी कुल संख्या कितनी है,— एक लाख से श्रिधक। इनमें से पेंतीस हजार केवल जिखने पर गुजर करते हैं, बीस हजार जिखने के साथ-साथ दूसरा धंधा भी करते हैं, श्रीर बाकी के जिए जिखना एक शौक है। सब मिलकर जब किताबें जिखते हैं तो......" मेरे चेहरे पर विनम्न प्रविश्वास से पूर्ण मुस्कराहट देखकर बौस ने कहा, "इन श्राँकहों को लेखकों के एक पत्र ने १६६१ में प्रकाशित किया था। लेकिन ये श्राँकहे काफी पुराने हैं। सैनिकों के युद्ध से लौटने श्रौर युद्ध का माल तैयार करने वाले कारखानों के बन्द हो जाने के कारण इनकी संख्या अब श्रसंदिग्ध रूप में श्रीधक है। पाँच लाख से ऊपर! क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि श्रमरीका में साहित्य फूल-फल रहा है?"

मैंने लेखकों से भरे फुटपाथ पर एक नजर डाली। उनमें से कुछ एक जगह बैठे सेंग्डिविचें क्वा रहे थे, कुछ उनको सेंग्डिविचें को ईर्ष्या की नजर से देख रहे थे। मुक्ते ऐसा लगा मानो फुटपाथ पर सरस्वती के उपासकों की नहीं, बिल के बेकारों की एक भीड़ जमा थी। उनका कोई वयू नहीं लगा था, बिल जो जरा तगड़ा होता था दूसरों को धक्का देकर वह आगे निकल जाता था। एक युवती फुटपाथ पर बिखरे अपनी पाग्डिलिपि के पन्नों को बटोर रही थी। वह सुबिथाँ भर रही थी।

#### [३]

कार तेजी के साथ गुजर रही थी। चमकीली और रंगी-चुनी किताबों भीर श्रवकारों से नदी दूकानों की बस एक माँकी ही मिल पाती थी। कार की गति को धीमा कर एक दूकान की श्रोर बौस ने मेरा ध्यान श्राकपिंत किया।

"देखते हो इन श्रखवारों को, ये साधारण पाठकों के लिए निकलते हैं। जितने श्रिष्ठिक ये छुपते हैं उतने दुनियाँ में श्रीर कोई नहीं छुपता। 'कोलियर' नामक पत्र को ही लोजिय। यह पचीस लाख छुपता है। 'सैटर्डे ईविनिंग पोस्ट' पत्र तीस लाख छुपता है। गाँव मैं रहनेवालों के लिए श्रलग पत्र निकलते हैं। ये भी लाखों में छुपते हैं। श्रीरतों का पत्र 'होस जरनल' बहुत चलता है; लगभग पचास लाख छुपता है। देर सारे जन-प्रिय मासिक, साप्ताहिक पत्र निकलते हैं। इनमें सभी तरह का साहित्य छुपता है। सस्ते श्रखवार श्रलग निकलते हैं जिन्हें 'परुप मैंगज़ीन' कहते हैं। इन सब के पन्नों को भरने के लिए लेखकों की एक श्रच्छी-खासी फौज की जरूरत होती है। चोटी के हो-चार लेखकों का

तो इस भीड़ में खोजने पर भी कहीं पता नहीं चले । लेखकों की इतनी बड़ी सेना को तैयार करने में श्रमरीका दुनियाँ में सब से श्रागे है।"

बौस ने गर्व के साथ मेरी श्रोर देखा श्रौर एक ऐसी दुकान के सामने जाकर सहसा कार को रोक दिया जिसका श्रय-भाग जेवी किताबों की बन्दनवार से सजा हुश्रा था।

"इन्हें हम जेवी किताब कहते हैं," बौस ने कहा,—"जेबी किताबें दुनिया की संस्कृति को अमरीका की बहुत बड़ी देन हैं। जेबी किताबों को छोड़ कर हमारे साहित्य का अध्ययन करना ऐसा ही होगा जैसा कि किसी देश की पैदल सेना को छोड़कर उसकी सैनिक शक्ति का अध्ययन करना। अमरीकी साहित्य में जेबी किताबें पैदल सैनिकों का स्थान रखती हैं। अमरीका जेबी किताबों का जन्म-स्थान है,—सस्ती-की-सस्ती, इतनी हक्की और इतनी छोटी कि जेब में रख कर चाहे जहाँ चक्के जाइये।"

"मुक्ते ऐसा लगता है," बीच में ही मैंने मुलासियत से कहा,— "ऐसी कितायें यूरोप और एशिया के लिए एकदम नयी नहीं है। चीनी शब्द-कोषों में, जो कि अमरीका का पता लगने से भी बहुत प्राचीन हैं, 'सुइजेन' शब्द मिलता है। इस शब्द का अर्थ है 'श्रास्तीनी पुस्तक',—ऐसी पुस्तक जिसे आस्तीन में रखा जा सके।"

हाथ के फटके से बात के प्रभावको हवा में उदाते हुए बौस ने कहा,—
"िनरी बकवास ! इन चीनियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जेबी
किताबों का इतिहास केवल १६३६ से ग्रुरू होता है। इससे पहले उनका कहीं
श्रिस्तस्व तक नहीं था। मैं तुम्हें थोड़े में सब बता दूँगा।"

जेबी किताय के इतिहास के बारे में बौस ने जो उन्ज बताया, उसका सार निम्न शब्दों में ब्यक्त किया जा सकता है:

"युद्ध के कई साल पहले से ही प्रकाशक यह अनुभव करने लगे थे कि भ्रोसत अमरीकी पाठक की खरीदने की शक्ति बराबर गिरती जा रही है। किताबीं के दाम, आममीर से, दो या तीन दालर होते थे, जो कि बहुत अधिक थे। किताबीं बिकती नहीं थीं, और प्रकाशक अपनी लागत तक नहीं वस्ल कर पाते थे। खरीदारों की स्थित की जाँच करने के लिए कुछ पत्रों ने 'गैलप पोल' शुरू की। तब पता चला कि श्रमरीका की श्रावादी के एक प्रतिश्रत का दो बटा दसवाँ माग किताबें खरीदता है। फलतः प्रकाशक केवल ऐसी कितावें छापने लगे जिनकी विक्री निश्चित हो, — जैसे बेसवाल टीम की सूची, स्त्रियों के लिए तुरुले, भोजन बनाने के तरीके। लेकिन एक प्रकाशक, रोबर्ट- हि-प्राफ उसका नाम था, सूम-बूक्त का श्रादमी था। सोचते-सोचते उसने रात विता दी, और सुबह के प्रकाश के साथ जेबो किताबों का विचार उसके दिमाग में उदय हुआ। इस प्रकार १६३६ में श्रीसत पाठक को विजय करने के श्रीमयान का श्रमरीका में श्रीगरीश हुआ। पनदह से पच्चीस तक के सैटों में सस्ती पुस्तकों के सामृहिक उत्पादन की योजनाएँ चालू की गईं। पुस्तकों, दाम की दृष्टि से ही नहीं, श्राकार-प्रकार की दृष्टि से भी जेव के श्रमकुल होती थीं।"

इन जेवी किताबों से बाजार पर गया। किताबों और श्रखबार वालों के यहाँ ही नहीं, श्रन्य दुकानों पर भी ये दिखाई पढ़ने लगीं। खुजली की दवा जेने श्राप किसी दवाफरोश के यहाँ जाइए श्रीर वहाँ से, दवा की शीशी के साथ-साथ, जेवी किताब भी ले श्राइए। देहातों में प्रचार करने के लिए सबसे श्रीं के उत्साही श्रीर वाचाल देविलिंग एजेन्टों की एक लम्बी सेना खड़ी हो गई। बड़े नगरों की रंगी चुनी सुन्दर स्त्रियों के हृदयप्राहक फोटो बेचने के श्रपने समृद्ध श्रनुभव से उन्होंने पूरा लाभ उठाया। श्राखिर जेवी किताबों का श्रीम्यान सफल हुशा। युद्ध के दौरान में, कागज की तंगी के कारण, जेवी किताबों की दिग्विजय श्रीर भी एर्ण हो गई। जेवी किलाबों ने बाजार पर कब्जा करी लिया।

"दूसरे महायुद्ध के तीन नजीजे निकले," बौस ने अपने लेक्चर का अन्त करते हुए कहा,—"पहला,—धुरी राष्ट्रों का पतन; दूसरा,—अशु-बम का निर्माण और तीसरा,—जेबी किताबों की विजय !"

श्रमरीकी संस्कृति की वाहक इन जेबी किताबों के नामों पर मेरी नजर यूम गई,—"पान का चौका, कैनेरी हत्याकागड, जहर की पुढ़िया धौर गोटे की किनारी, तीन मिनट में युद्ध, नरक के कीड़े....!" "इन किताबों पर रंग-बिरंगे हाशियों को देखकर तुम्हें आश्चर्य होता होगा," बौस ने उत्सुकता से कहा,—"यह सब खरीदारों की सुविधा के लिए है। हाशिये का रंग देख कर एक सेकेण्ड में पता चल जाता है कि यह किस विषय की पुस्तक है। हरा रंग, हमारे आलोचकों की राय में, जनता का रंग है क्योंकि इस रंगवाली किताबें जनता सब से अधिक खरीदती है। हरा रंग जासूसी उपन्यासों का रंग है। इन्हें पढ़कर पाठकों की बुद्धि तेज होती है, बड़ी-बड़ी पेचीदा बातों का रहस्य खोजने की उन्हें आदत पढ़ जाती है। औतत पाठक जासूसी उपन्यास बहुत पसंद करता है। श्रीसत पाठक ही क्यों, यह सभी जानते हैं कि अमरीकी सीनेट के सदस्य वायडनवर्ग और जनरल मैकार्थर भी अधिकतर जासूसी उपन्यास ही पढ़ते हैं।"

"उन्हें गम्भीर साहित्य पढ़ने का समय भी नहीं मिलता होगा," मैंने कहा।
"हाँ, वे बहुत ही ज्यस्त आदमी हैं," बौस ने कहा,—"जो भी हो,
जासूसी साहित्य का प्रभाव बहुत ज्यापक है। रोचक तो वह होता ही है, साथ
ही पाठक को उससे लाभ भी बहुत होता है। इसलिए जासूसी साहित्य के
उत्पादन पर हम अधिक ध्यान देते हैं। अभी तक तो हमने जेबी किताबें
निकालों हैं। अब ऐसी किताबें निकालने का भी इरावा है जिन्हें चाहें तो
पतलून की जेब में भी रख सकते हैं। श्रीरतों के लिए खास तौर से छोटी
किताबें निकालों जिन्हें वे, लिपस्टिक श्रीर पाउडर के साथ, अपने बदुओं में
बाहिए, यही हमारा सिद्धान्त है।"

"लेकिन पाठक की जेब का ही नहीं, उसके दिमाग का भी तो ध्यान रखना चाहिए," मैंने कहा।

"सो तो है ही," बौस ने कहा,—''न दिमाग पर बोम पड़े, न जेब पर, यही हमारी सफलता का मूज मंत्र है। लोगों पर वैसे ही बहुत बोम लढ़ा है। किताबों का बोम श्रीर क्यों बढ़ाया जाय ?"

कार की गति को बौस ने फिर तेज कर दिया। जेबी किताबों को छोड़ कार छागे बढ़ चली।

#### [8]

प्क बहुत बड़े सिनेमा-घर के सामने हम पहुँचे । सिनेमा में 'सदर्नर' नामक पुस्तक पर बना फिल्म चल रहा था। शीघ ही आनेवाले फिल्मों में एक समरसेट मौम की किताव पर बने फिल्म 'तलवार की धार' का पोस्टर लगा था। इस फिल्म में हिमालय के दृश्य दिखाये गये थे। पोस्टर में लिखा था कि चालीस लाख डालर खर्च करके ये दृश्य निष्णु गए हैं, और इस फिल्म की हिन्दुस्तान में भी बनाया गया है।

"सिनेमा साहित्य का सबसे बड़ा साथी है," बौस ने कहा,—"सिनेमा के जरिये जालों ग्रमरीकी सभी युगों श्रीर देशों के साहित्य से परिचित हो चुके हैं। देखी, मेरी बात का तुम्हें श्रभी सबूत मिल जायगा।"

बीस ने एक लड़के की जो हाथ में बेसबात का दस्ताना और बगत में एक 'चेहरा' दबाये था, रोक कर पूछा,—"जरा यह तो बताश्रो कि तुम किन बड़ी किताबों के नाम जानते हो ?"

"तीन तिलंगे, काडराट आफ मार्यटे किस्टो, ईवान हो, डायरी आफ ए हाउस मा......"

"बस-बस, श्रव यह बताश्रो कि इन किताबों से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ ?"

सिनेमा के पर्दे पर "मैंने इन सबकी फिल्में देखी हैं।"
"धन्यवाद !" बौस ने कहा,—"देखा तुमनें, सिनेमा किस प्रकार साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों का जन-साधारण में प्रचार करता है। क्षेकिन श्रभी उहरो। किसी दूसरे से भी पूछना चाहिए।"

चौस ने इस बार यह सवाल पूछना निश्चय किया,—"श्राधुनिक लेखकों में तुम्हें कौन सबसे श्रव्छा लगता है ?" फिर मुक्तसे कहा कि भीड़ में से किसी एक को चुनकर में उससे यह सवाल पूछूँ। मैंने एक बुजुर्ग मगर चुस्त कपड़े पहने स्त्री को चुना, जो श्रभी बालों का श्रद्धार करनेवाली एक दूकान से बाहर निकली थी। मेरा सवाल सुन वह कुछ लजाकर मुस्करा दी। ''समक्त में नहीं श्राता कि पहले किसका नाम लूँ। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। जान स्ट्रदर की लिखी हुई, 'श्रीमती मिनीवर की श्रेम लीला,' श्रगाथा किस्टी लिखित 'लिंक्स में हत्या काएड', जेम्स हिल्टन की 'विलुप्त 'चृतिज'...."

बौस ने बीच में ही उसे रोक दिया।

"वस, एक सवाल और है। इन पुस्तकों को तुमने श्रपने-श्राप चुना था या किसी दूसरे ने इन्हें पढ़ने की तुमसे सिफारिश की थी।"

"मैंने पहले इनके फिल्म देखे। जब दिलचस्पी बड़ी तो किताबों को भी पढ़ना शुरू किया।"

बौस ने उसे धन्यवाद देकर विदा कर दिया, श्रौर हम श्रागे बढ़ गये।

"क्यों, तुम्हें कुछ यकीन हुआ ?" बौस ने कहा,—"यह स्त्री श्रौसत पाठक का प्रनिनिधित्व करती है। सिनेमा न होता तो क्या वह इन सब किताबों को जान पाती ?"

बौस ने अपनी घड़ी पर नजर ढाली और कार में लगे रेडियो को चालू कर दिया। रेडियो पर किसी स्त्री की आवाज आ रही थी। प्रसिद्ध किताबों के नामों पर बनी चोलियों, जाकेटों, गार्टरों आदि की प्रशंसा की जा रही थी,— 'नाना' चोली, 'पिकविक' जाकेट, 'रोमियो' सैयट और 'जुलियट' पाउडर का परिचय दिया जा रहा था। इसके बाद सामयिक साहित्य की आलोचना का प्रोग्राम शुरू हन्ना।

"अमरीका में जितनी भी रेडियो कम्पनियाँ हैं," बौस ने कहा,—
"सभी साहित्यिक प्रोथ्राम सुनाती हैं। कभी कोई उपन्यास, कभी कहानी, कभी
आखोचना। श्रतिशयोक्ति न होगी श्रगर यह कहा जाय कि अमरीका का वायुमगडल साहित्य से सराबोर रहता है..."

रेडियो पर इस समय एक कहानी सुनाई जा रही थी:

"मेरी प्यारी बिली, धीमे स्वरों में अब कोई दूसरा गीत गाओ। मेरा सिर बुरी तरह दर्द कर रहा है।"

"इतना कहकर जब बिली के पति ने दूसरी श्रोर करवट बदली

तो उसने काफी के प्याले में चुपके से जहर की पुड़िया छोड़ दी। पलक मपकने में यह काम हो गया श्रीर बिली का हृदय खुशी से उछलने लगा। होठों को भींच कर उसने अपनी मुसकराहट का बाहर श्राने से रोक दिया। श्राखिर इस बार उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली......"

बौस ने रेडियो बन्द कर दिया और एक प्रतिमा की और उसने संकेत किया, जिसके पास से हमारी कार गुजर रही थी।

"यह कंगारू है,—साहित्यिक श्रेष्ठता का प्रतीक!" बौस ने बताया।

मेरी भौंहें चढ़ गईं — "साहित्यिक श्रेष्ठता का प्रतीक! क्या तुम्हारे खेखकों को यह श्रव्छा लगता है कि उनकी श्रेष्ठता का प्रतीक एक ऐसी चीज को बनाया जाय?"

"क्यों, इसमें बुरा लगने की क्या बात है ?" बौस ने कहा,—"बिहक यह कंगारू उन्हें प्ररेशा देता है। यह उनकी अकांचा का प्रतीक है। जब किसी लेखक की किताब का संस्करण दस लाख से अपर पहुँच जाता है तो जेबी किताब के प्रकाशक उसे चांदी का कंगारू मेंट करते हैं। यह कंगारू जेबी किताबों के कबर पर भी छुपता है। किसी लेखक को वह मिले, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जो भी हो, इस प्रकार हम अपने लेखकों को प्रोस्साहित करते हैं।"

#### [ 4 ]

बौस ने लेखकों को प्रोत्साहित करने के अनेक रूपों का वर्णन शुरू कर दिया। किताबों और श्रखवारों के प्रकाशक प्रतियोगिताएँ चालू करते हैं। फिल्म कम्पनियां और बुक-क्लब भी इसमें बहुत बढ़े-चढ़े हैं। साहित्यिक पुरस्कारों में पुलिटजर पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध हैं। मूल्य की दृष्ट से तो वह अधिक नहीं होता, लेकिन स्याति उसकी बेहिसाब मानी जाती है।

बुक-क्लव पाठकों को अपने लिए किताबें चुनने की जहमत से बचा लेते हैं। अपने सदस्यों के सामने कभी इस और कभी उस किताब को वे उद्यालते रहते हैं। अमरीका में ये बहुत जनप्रिय सिद्ध हुए हैं। पाँच बदे बुक-क्लबों के सदस्यों की संख्या पेंताजीस जाख से कम न हीगी।

बौस ने मेरे हाथ में एक प्रखबार थमा दिया जिसमें बुक-क्लब के सदस्य बनने का विज्ञापन छपा हुआ था। विज्ञापन में लिखा था:

"श्रव तुम्हें किसी भी ऐसी सभा सोसाइटी जहाँ साहित्य के विषय में चर्चा हो रही हो, मूर्ख बनने की जरूरत नहीं।"

"साहित्य और संस्कृति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर अब तुम अपनी प्रेमिका की नजरों में ऊँचे उठ सकते हो।

''६ डालर भेजकर हमारे बुक-क्लब का सदस्य वतने पर तुम एक वर्ष तक ऊँची-से-ऊँची साहित्य-गोष्ठी पर अपना सिक्का जमा सकते हो।''

जेवी जासूसी साहित्य को उछालने वाले बुक-क्लवों की फीस और भी कम थी,—एक डालर में जासूसी की सबसे बढ़िया सात नई कितावें।

"में तुमसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ," बौस से मैंने कहा,—''तुम्हारे बुक-क्लब क्या कभी ड्राइजर, सिन्क्लेयर, काल्डवेल या हावर्ड फास्ट की पुरुतकों के पढ़ने की भी सिफारिश करते हैं ?,—श्रौर तुम्हारी 'श्रयडा श्रौर मैं' नामक किताब क्या बला है जिसकी ढाई लाख प्रतियाँ बिक चुकी हैं ?"

बौस ने मेरे पहले सवाल का जवाब गोल कर दिया। दूसरे सवाल के बारे में कहा, — 'श्र्या श्रौर मैं' एक उपन्यास है। यह एक गरीव श्रौरत की सच्ची कहानी है जिसने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए श्रपनी सूक्त-बूस के सहारे जीवन-भर गरीबी से संवर्ध किया। श्रन्त में उसका भाग चमका श्रौर श्रन्डों का उसका व्यापार खूब फूला-फला। इन्ह हजार मुर्गियों की सेना जमा करके उसने श्रपना भाग्य पलट लिया। श्रपने संवर्ष की इसी कहानी को उसने लिखा है। हर श्रमरीकन को इसे पढ़ना चाहिए। जुक-नलबों ने इसकी सिफारिश की, पत्रों ने इसकी प्रशांसा के पुल बाँधे, फिल्म कम्पनी ने इसका फिल्म बनाया, जिसमें हमारी सुश्रसिद्ध श्रमिनेशी क्लाडेट कोलबर्ट ने मुख्य भूमिका का निर्वाह किया है। नतीजा इसका यह कि एक गुमनाम पहाड़ी इलाके में रहने वाली यह श्रीरत, जिसका नाम बैटी फैकडोनल्ड है, मुर्गियाँ

पालते-पालते एक लेखिका बन गई ।"

किताबों की एक दुकान के सामने कुछ जदके इस्तहार बाँट रहे थे। हमारी कार में भी उन्होंने कुछ इस्तार फेंक दिये। उनमें से कई मेरी गोदी में धागिरे। उनमें लिखा थाः

"श्राधुनिकतम 'श्रएडा श्रोर मैं' विद्युत इन्क्यूबेटर खरीदिए।'' ''मेरी मुलायम चमड़ी देखकर सभी को ईर्ष्या होती है। 'श्रएडा श्रोर मैं' साबुन इस्तेमाल करने का यह नतीजा है।"

"बैटी टाई लगाकर पहली ही नजर में अपनी प्रेमिका को अपना बना लीजिए।"

मैंने बौस के सामने ये इश्तार रख दिए। उन्हें देखकर उसने श्रपनी गरदन को भटका दिया।

"इनसे पता चलता है कि कहानी और उपन्यास लिखकर ही नहीं, दूसरी चीजें लिखकर भी जनिय बना जा सकता है। जिलत साहित्य के अन्य जितने भी रूप हैं, उन सब को हम गैर-लिलत नाम से पुकारते हैं। उदाहरण के लिए जीवनियों को जीजिए। हमारे बुक-क्लब जीवनियों की भ्रोर खास ध्यान देते हैं। आखिर सभी की मालूम होना चाहिए कि हमारे सुप्रसिद्ध देशवासियों के जीवन का रहस्य क्या है? करेन्ट हिस्ट्री नामक मैगजीन साल में गैर-लिलत साहित्य की सबसे अच्छी दस पुस्तकों की सूची प्रकाशित करता है। इनमें से एक राकफैलर की जीवनी भी है। फिर तुम्हें यह तो मालूम होगा ही कि पुलिटजर पुरस्कार कहानी-उपन्यासों पर ही नहीं, गैर-लिलत साहित्य पर भी दिया जाता है। १६४६ में यह पुरस्कार कहानी-कविता लिखने वालों में से एक को भी नहीं मिला, वरन न्यूहैरल्ड ट्रिज्यून के संवादाता होमर बिगर्ट को दिया गया। जिसने अमरीका की नीति को शान्ति और निस्तार्थ की चादर में लिपट कर अपने संवादों में उजागर किया था। इसी तरह न्यूयार्क टाइम्स के एक संवादताता विलियम लारेन्स ने भी यह पुरस्कार प्राप्त किया।"

"उसे किस लिए पुरस्कृत किया गया ?" मैंने पूछा।

"लारेंस ने नौ श्रगस्त १६४४ को नागासाकी पर अणु-बम गिरते हुए देखा था। इसका उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण मेजा। कहने का मतलब यह कि राजनीतिक विवरणों की हमारे देश में बहुत माँग है। कुछ देशों के बारे में हम बहुत दिलचस्पी रखते हैं। सोवियत संघ के बारे में देर सारी कितावें निकली हैं,—युजीन लियोन, बुलिट, लुई फिशर, बूस ऐट-किन्सन,—कहाँ तक नाम गिनाऊँ। इस मास की पुस्तक नामक बुक-कत्ब ने, जिसके सदस्य दस लाख से ऊपर हैं, वास्टिन की लिखी हुई गैर-लित साहित्य की किताब को बहुत ऊँचा स्थान दिया है।"

"वाल्टिन को किताब,— वह तो जर्भन खुफिया विभाग गेस्टापो का एजेएट था न ?"

"हाँ, यह सही है कि १६४१ में वाविटन को जर्मनी का जासूस होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। श्रदालत में भी उसका जुमें साबित हुआ। इसके श्रलावा उसने श्रपने एक श्रासामी की हत्या करने की भी कोशिश की थी। लेकिन इस से क्या, सोवियत संघ के बारे में उसने जो किताब लिखी है, वह वाकई दिवचस्प है। फिर जब खुद उसने श्रपना श्रपराध स्वीकार करके परचाताप प्रकट किया तो उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया गया, श्रौर उसे श्रमरोकी सेना में भर्ती कर मोर्चे पर भेज दिया गया। वहाँ उसने खुफिया विभाग में बहुत काम किया। उसने एक किताब श्रौर भी लिखी थी। वह भी खुब बिकी।"

''वह अपनी पुस्तकें जर्मन-भाषा में ही लिखता होगा ?'' मैंने पूछा। बौस ने सिर हिलाते हुए कहा,—''तुम भी अजब आदमी हो। गेस्टापो ऐसे आदमी को अमरीका क्यों मेजेगा जो अंग्रेजी न जानता हो। अपने मैगजीन के गैरलित साहित्य से सम्बंधित विभाग का काम मैंने उसे और बुलिट को सौंपा था। और हाँ, एक बात और ऐसे ही याद आ गई। हमारा जो ताजा अंक प्रेस में है, उसमें एक बहुत ही सनसनीखेज खबर कुप रही है। वह एव ऐसे देश के बारे में है जो पोर्टचर्चित के निकट कैनाडा में एकाएक अपनी सेनाएँ उतार देता है। "तो क्या इस तरह के संवाद भी गैर-खिबत साहित्य की श्रें शी में गिने जाते हैं ?"

"काल्पनिक इस में अगर कोई चीज है तो वह केवल शत्रु की सेना के कमाएडर का नाम फीवाशोलोजेन्को है। मेरी राम में अखवारों में असली नामों का छापना असभ्यता है। तुम्हारे देश के अखवार जब अमरीका के बारे में लिखते हैं तो वे ऐसा ही करते हैं।"

"बहुत श्रन्छ।", मैने कहा—"में भी सभ्यवा का दामन नहीं छोड़ूँगा। तुम्हारे इस केन्द्र के बारे में जब मैं लिखूँगा तो तुम्हारा नाम नहीं दूँगा जिससे हर कोई यह समभैं कि मैंने केवल तुम्हारे बारे में ही नहीं, बिक तुम्हारी समूची विरादरी के बारे में लिखा हैं!"

#### [ ६ ]

एक बड़ी हमारत के सामने जाकर कार एक गई। यह बौस का आफिस था। एक लिफट पर सवार होकर हम उपर चढ़े। कई बड़े कमरों में से होते हुए हम आगे बढ़े। जम्बी, पालिश से चमकती, मेजों पर लोग बैठे काम कर रहे थे। बिजली से चलने वाले टाइप राइटर खटखटा रहे थे। कुछ अपने हाथ से लिख रहे थे; कुछ मुँह से बोल रहे थे और स्टेनोग्राफर जिखले जाते थे; कुछ केंची, कतरन और गोंददानी लिए बैठे थे। ये लोग कतरनों को सिज-सिले से चिपकाते थे, और फिर तैयार चीज टाइप राइटरों की खटाखट के बीच मेजों को पार करती हुई उप-संपादकों के पास पहुँच जाती थी।

श्राफिस के कमरों में बैठे कोगों के वारे में एक चीज देखकर में चिकित रह गया। ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन हो सकता है, मैं खुद श्रच्छी तरह न देख पाया हूं। उनके पास से इतनी तेजी से गुजरना पहा था कि धुंधली काँकी के सिवा श्रीर कुछ नहीं देख सका था।

धौस के दफ्तर में मैंने प्रवेश किया, और एक भारी-भरकम हैस्क के पास रखे काउच पर बैठ गया। पास की एक मेज पर दरजनों टेलीफोन रखे थे,—जेबी किताबों की तरह इनके रंग भी ख़लग-श्रलग थे। बौस एक साथ कई-कई लोगों से टेलीफोन पर बात करता था। जब कभी कोई 'टकसाली' जवाब देना होता था तो बीस बटन द्वा कर खिनटाफोन को चालू कर देता था जिसमें से बौस को रिकार्ड की हुई आवाज अपने-आप निकलने जगती थी—''ठीक नहीं....कारण नहीं बता सकते....स्वीकृत है, केवल कुछ फेरफार करना होगा...स्वोकृत है, अपना पारिश्रमिक आकर ले जाओ...बहुत अच्छी रचना है। अगली किताब का भी कन्द्रान्ट करलें... हमने केवल तुम्हारें कथानक का उपयोग किया है। शनिवार को अपना पैसा ले जाना। इस तरह की सामग्री और हो तो उसे भी लेते आना।"

एक डिक्टाफोन काले रंग का था और उस पर पीली पहियाँ बनी हुई थीं । यह डिक्टाफोन एक ही जवाब देता था,—"जहन्तुम में जायो तुम !"

बौस ने इस तरह के अनेक टकसाली जवालों के रिकार्ड बनवा लिए थे। बटन दबाते ही रिकार्ड बजने लगते थे, और बौस एक साथ कितनों को ही निबटा देता था।

बौस की कुसीं के बांई श्रोर जैत्न की छोटी-सी मेज पर एक सफेद रंग का टेलीफोन रक्खा था। इसकी बंटी बजते ही बौस के कान खड़े हो जाते थे, श्रीर फिर बड़े ही श्रनुनय भरे स्वर में वह कहता था,—"बहुत श्रच्छा सरकार, यह काम श्रभी तुरंत हो जायगा।"

इसके बाद वह अनेक रंगों के अनिवानती बटनों को दबाना शुरू करता श्रीर डिक्टाफोन से आफिस के कर्मचारियों के लिए आदेश निकलने शुरू हो जाते।

सफेद टेलीफोन की घंटी बजने के बाद एक बार मैंने बौस की कुछ इस तरह के श्रादेश देते सना.—

"तैमूर रबर वाली उस कहानी के बारे में जल्दी करो। मंगल से विद्रोह श्रीर उत्पात शुक्त हो जायँगे। बामन के डगों से काम करो। क्या कहा? नहीं। मोनसान्टो रसायन। श्रिधवेशन शुक्त होने से पहले बेलजियम, कांगों श्रीर कोरिया के दिल्ली हीपों श्रीर श्रफगानिस्तान की श्रोर खास व्यान देना है। श्रपने संवाद दताश्रों को तुरन्त भेजो। जेबी संस्करणों के लिए उनके रोमांच-कारी यात्रा-वर्णन बहुत उपयुक्त होंगे। श्रादेश श्राये हैं कि जहरीले कीटाणु-

वसों को इन संवादों में विशेष सहत्व मिलना चाहिए। विश्तृत निर्देश मिलने की हर घड़ी हन्तजार है।"

फिर भोंदे सिकोड़ कर मुक्ते सम्बोधित करते हुए बौस ने कहा,— "पाठकों के पास समय की बहुधा तंगी रहती है। यह देखकर हमने थोड़े में उपन्यासां और कहानियों का 'निचोड़' देने का निश्चय किया है। इससे साल में कम-से-कम डेद हजार घंटों की बचत होगी। दश्यों के जम्बे वर्णनों, परिस्थि-यों और हृदय की हजचलों के विश्लेषणों,—इन सब को सिचप्त कर देने से काम चल जाता है। इस तरह केवल पाँच डॉलर में श्राप साल में पचास उपन्यासों की इतनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किसी भी साहित्य-गोष्टी में तरसम्बन्धी बहुसों में दिस्सा ले सकें।"

"एक ऐसे देश से जहाँ अमरीका की अधिकांश सेनाएं तैनात हैं 'वैदरकाल' नामक मैगजीन प्रकाशित होता है जिसमें मुख्यतः धमरीकी समाचार ऐजिन्सियों के संवाद तथा कहानियाँ आदि छपते हैं,' मैंने कहा,—''इसमें एक सुप्रसिद्ध लेखक के उपन्यास का 'निचोड़' मैंने देखा था। चित्रों को मिलाकर कुल दस पृथ्डों में ही सारा उपन्यास खत्म कर दिया गया था।''

"इसका मतजब यह कि", बीस ने कहा,—"इस उपन्यास की जानकारी प्राप्त करने में पन्दह मिनट से अधिक नहीं लगेंगे। राह चलते आप-हम इसे पद सकते हैं। पाठकों के लिए इससे अधिक सुविधाजनक और क्या होगा ? वैद्य लोग जिस तरह 'सत' निकालते हैं, उसी तरह…'"

मेरे सामने एक मैगजीन पड़ा था। इसका नाम था "साहित्य, कला और जन-जीवन"। इसके कदर पर जिला था कि एक मिनट के भीतर साहित्य और जीवन की प्रत्येक दिलचस्प गति-विधि का परिचय प्राप्त कीजिये। एक पृष्ट पर किताबों के नाम छुपे थे, और इन नामों के आगे नम्बर दिये हुए थे। नम्बर तीन का अर्थ था बेहद अच्छी किताब, नम्बर दो का अच्छो किताब, और नम्बर एक का ऐसी किताब जिससे दूर रहना चाहिए। नम्बर एक वालो किताबों में सिनवलेयर स्थुविस और एडगरस्नो का नाम था। एडगरस्नो ने एक किताब जिली थी जिसमें अमरीका की विदेश नीति की आलोचना की गई थी।

"श्रीर उधर क्या है ?" सहसा मेरा ध्यान कमरे के उस छोर पर चला कराया जहाँ एक दरवाजा था जिसके ऊपरी भाग में काँच जड़ा हुआ था।

बौस मुक्ते उस दरवाजे की श्रोर ले गया। जिस कमरे में श्रव हमने प्रवेश किया उसमें एक बड़ी मेज पर बेंठे कई श्रादमी काम कर रहे थे। हालांकि वे सब भिन्त-भिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उन सबकी श्राकृतियों में एक जैसी श्रनहोनी विचित्रता देखकर में स्तब्ध रह गया। खेकिन यह विचित्रता ऐसी थी कि उसपर विश्वास नहीं हुशा। मैंने सोचा कि हो सकता है, मेरी ही नजर में कोई दोष पैदा हो गया हो।

"उन कमरों में जिनसे होकर हम यहाँ अभी आये हैं", बौस ने कहा,—
"वो अंशी के लेखक काम करते हैं। पहली या निम्नतम अंशी के लेखक
'कापी' (पायहुलिपि) तैयार करने का प्रारम्भिक कार्य करते हैं,—उन्हें बनेबनाये कथानक दे दिये जाते हैं, इन कथानकों के आधार पर ने कहानी का खाका
तैयार करते हैं या चित्रों की सीरीज़ का शब्द-परिचय लिखते हैं। चित्रों के
मुकाबले में अगर उनका शब्द-वर्णन श्रव्छा बन जाता है तो उन चित्रों को
उस वर्णन की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस अंशी
के लेखकों में केवल इतनी प्रारम्भिक योग्यता होनी चाहिए कि वे चीजों का
वर्णन कर सकें, कथोपकथनों श्रीर ऐक्शन को धागे बढ़ा सकें। ये लेखक
इस तरह जो श्रनगढ़ चीज तैयार करते हैं वह फिर दूसरी श्रेणी के लेखकों के
पास जाती है जिनका काम कथानकों की रचना कर श्रनगढ़ चीजों को एक
शक्ल देना होता है। इन्छ कथानकों को तो ये दूसरी श्रेणी के लेखक खुद ही
विकसित करते हैं, श्रीर उन्छ को पहली श्रेणी के लेखकों के पास फिर से जीटा
देते हैं। इन सभी लेखकों की, कहना नहीं होगा। श्रपनी कल्पना को काम में
लाने की पूरी श्राजादी है।

"श्रीर इस कमरे में," बौस ने काँच लगे दरवाजे की श्रोर संकेत करते हुए कहा,—"चोटी के लेखक बैठते हैं। ये श्रपने प्लाटों की खुद ही रचना करते हैं, खुद हो उन्हें लिखते हैं। ये लेखक पूरी तरह आजाद हैं, श्रीर चाहे जो लिख सकते हैं। इन पर कोई बन्धन नहीं होता। निश्चित पारिश्रमिक पर एक सप्ताह में शब्दों की निश्चित संख्या लिखकर देने के लिए हमने इनसे कम्ट्राक्ट कर लिए हैं।"

#### [ 9 ]

साहित्य के इन निर्माताओं को श्रोर बरबस मेरी नजर घूम गई, श्रीर मन-ही-मन मैंने फिर श्रपने से यही कहा कि हो-न हो कोई दृष्टि-दोष है जो सुक्षे ये ऐसे दिखाई देते हैं।

"जैसा कि तुम्हारी आँखों के सामने हैं," बौस ने कहा,—"जिखने की कला को अधिक कारगर बनाने के लिए हमने आधुनिक पद्धित को अपनाया है। राडर, स्ट्रेंप्टो माईसीन, आर्गन-एलेक्ट्रोनिक जैसे आविष्कारों के इस युग में आप प्रस्तर युग के तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन दिनों तो एक ही व्यक्ति लेखक भी होता था, पुजारी भी होता था और ओमा-गिरी के भी बहुत से काम करता था। अपनी गुफा में बैठकर अकेले में शुरू से अन्त तक वह अपनी रचना को प्रा कर लेता था। हमने लिखने के काम की 'रेशनलाइज' कर लिया है,—आधुनिकतम टैकनीक के आधार पर हमने एक ऐसी पद्धित अपनाई है कि जिसमें उत्पादन मशीनरी के सभी हिस्से सुसंगत और सुचारू रूप में काम करते हैं।

उत्पादन के परिमाणों को बढ़ाकर हम बराबर श्रधिक-से-श्रधिक पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इस दिशा में फिल्म-कम्पनियाँ हमसे बहुत श्रागे बढ़ गई हैं।।"

बौस ने सड़क के दूसरी श्रीर स्थित एक लम्बी, एक मंजिला इमारत की श्रीर गरदन से संकेत किया। खुली खिड़कियों में से मैंने देखा कि इमारत के बड़े कमरे को लकड़ी के तख्जों की दीवारें खड़ी करके अनेक भागों में बाँट दिया गया है।

"यह सिनेरियो-विभाग है। जिस तरह मोटर के पुर्जे श्रलग-श्रलग बनते हैं श्रीर बाद में उन्हें जोड़कर मोटर तैयार की जाती है, उसी तरह सिनेरियो,— फिल्म की मूल कथा,—लिखने के काम को भी श्रनेक टेकनीकल विभागों में वाँट कर आधुनिकतम रूप दे दिया गया है। छुल मिलाकर ये टेकनीकल विभाग विना किसी बाधा के काम करते हैं। इस तरीके से उत्पादन श्रत्यधिक वढ़ जाता है श्रीर इस कारखाने के जो लेखक बुनियादी वे पुर्जे हैं, वे श्रपनी पूरी ताकत से उत्पादन करते हैं। यह सही है कि इस तरह खराब रचनाश्रों की संख्या छुछ बढ़ गई है; लेकिन वह छुछ नहीं। सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस तरह हमने उत्पादन में बुद्धि करने में सफलता प्राप्त की है। किताबों के बाजार में श्रव किताबों का श्रकाल नहीं रहेगा।"

पास वाले कमरे से दो आइमियों ने प्रवेश किया। एक च्राण के लिए मेरी दृष्टि फिर उनके चेहरों की ओर गई, और मुक्ते फिर अपनी नजर पर घोखा होने का शक हुआ। मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन था कि ऐसा भी हो सकता है।

उन्होंने बौस के हाथ में टाइप किये हुए कुछ कागज थमा दिये। बौस ने उन्हें सारसरी नजर से देखकर वापिस कर दिया।

' बिएकुल नीरस!" बौस ने निर्णय दिया,—"दसवीं पंक्ति तक पहुँचते पहुँचते पाठक को नींद आने लगेगी। घटनाएँ विसी-पिटी और बेजान हैं। कोई नधीनता नहीं। जम कर गहरे कौतुक की रचना करो,—टीक वैसे ही जैसे हिचकौक करता है। 'हुईनिट' न होकर यह तो बच्चों को सुलाने वाली कहानी बन गई है। इसका श्रन्त सुस्त होना चाहिए,—एक दम सुस्त !"

"यह 'हुहैंनिट' क्या चीज है ?" जेखक के चले जाते के बाद भैंने पूछा ।

"श्चर-र... श्चरे, यह एक टेकनीकल शब्द है', बौस की इच्छा स्पष्ट ही श्चपने किसी भी व्यापारिक भेद को प्रकट करने की नहीं थी,—"हाँ तो मैं कह क्या रहा था...हाँ, याद श्चाया...तुम लोग श्वभी तक बाबा श्चादम के युग में फँसे हो। हमारा तरीका तुमसे भिन्न हैं। यह हमारी श्चपनी, खास श्चमरीका की, ईजाद है। तुम भी जब हमारे जितने गल्प-मैगजीन श्चीर जेबी किताबें बाजार में फेंकना शुरू करोगे तो पुराने तरीके साथ नहीं देंगे।"

"लेकिन तुम्हारे यहाँ भी ऐसे लेखक काफी होगें जो अपने घर पर बैठ

कर साहित्य की रचना करते हैं ?" मैंने पूछा।

"हाँ," बौस ने जवाब दिया,—"हमारे यहाँ भी पायहुलिपियों के उत्पादन में बावा श्रादम के युग की पद्धित से काम खेना श्रभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका है। लेकिन जैसे-जैसे लेखकों की रचनाश्रों की माँग बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे लेखक भी श्रपने दफ्तर रखने लगे हैं। इनमें श्रनेक छोटे लेखक काम काम करते हैं। यह ठीक दिशा में शुरुश्रात है। बड़ी फिल्म-कम्पनियों के सिनेरियो-विभागों ने इस दिशा में बहुत काम किया है।"

मैंने बौस से अनुरोध किया कि इन दफ्तरों के बारे में कुछ और बतायें। बौस ने जवाब दिया कि किसी का भेद खोलना अच्छा नहीं होता। वे लेखक जो इस तरह के दफ्तर रखते हैं, इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें शायद इसे प्रकट करने में संकोच मालूम होता है। लेकिन यह लख्जा को नहीं, गर्व की बात है कि हम लेखन-कला को भी आज के युग के मुता-बिक आधुनिकतम साँचे में ढाल रहे हैं। अमरीका को इस बात पर गर्व है कि उसने इस दिशा में आगे बढ़कर एक मिसाल पेश की है।

उन जीवित श्रमरोकी लेखकों में जो श्रपने दपतरों को छिपाकर नहीं रखते, जोसेफ हिल्टन श्रौर एलेरी क्वीन हैं। हिल्टन कई साल तक विभिन्न पत्रों को प्रतिवर्ष बरावर पाँच लाख शब्द सप्लाई करता रहा, श्रौर श्रन्त में खुद एक प्रकाशक बन गया। क्वीन का दफ्तर न्यूयार्क के पंच-एवेन्यू में है। फ डिरेक डैंनी श्रौर मैनफ ड ली इस दफ्तर को चलाते है। इस दफ्तर से ही उन किताबों का 'उत्पादन' होता है जिन पर एलेरी क्वीन का नाम लिखा रहता है। एलेरी क्वीन के नाम से, जासूसी लेखिका के रूप में, श्रमरीका की समूची जनता परिचित है। इस दफ्तर से निकली एक किताब की दस लाख से श्रिषक प्रतियाँ विकीं श्रीर हैनी तथा जी ने गर्टरूड पुरस्कार प्राप्त किया। हाल ही में इस दफ्तर ने बच्चों के लिए भी, एलेरी क्वीन का ट्रेडमार्क लगा-कर, किताबें निकालना शुरू किया है। इसी प्रकार रोबर्ट लारेन्स का दफ्तर भी श्रमरीका में प्रसिद्ध है। किताबों की दुनियाँ में यह श्राश्चनिकतम चीज है जिसे श्रमरिका के लेखकों ने श्रपनाया है। इस तरह के बहुत से दफ्तर हैं,

लेकिन इन दक्तरों के मालिकों की रजामन्दी के बिना उनके नामों का जिक करना 'ज्यादती' होगी।

इसी बीच बीस की युवती सेक टरी ने मिलने के लिए आये जोगों की एक सूची पेश की और धीमे से कहा कि पहले मिस्टर वृत्वरिच मिलना चाहते हैं। वह अपने साथ दस हजार शब्दों की एक बहुत ही रोचक रचना लाये हैं जो वास्तव में 'हुहैनिट' है।

बीस की भजमनसाहत पर श्रधिक बोक न पड़े, इसिनए मैंने चलने की इजाजत चाही।

"माफ कीजिएगा," बौस ने कहा,—"में विस्तार के साथ आपको छुछ महीं बता सका। मेरी संजिप्त और सरसरी बातों से आपको सन्तोष तो न होगा, लेकिन फिर भी कुछ माँकी तो मिल हो गई होगा। अमरीका की सांस्क्र-तिक गति-विधि में तुम्हारी दिलचस्पी सहज स्वाभाविक है। युद्ध ने दुनियाँ की संस्कृति को गहरा आघात पहुँचाया है,—एक तरह से उसे नष्ट कर दिया है। इसलिए, स्वभावतः अन्य औद्योगिक माल के साथ-साथ सांस्कृतिक 'माल' सप्लाई अरने का बोम भी अमरीका के ही कंधों पर आपदा है। कितना बढ़ा काम है यह। एक-दो नहीं, सभी देशों की संस्कृतिक आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है। इस काम को हमारा यह साहित्य और संस्कृति केन्द्र ही पूरा कर सकता है। इसने 'बरेलू पाठकों' को जीतने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है।

"श्रमरीकी पाठकों को जीतने में जिन तरीकों श्रीर उत्पादन-पद्धित का इस्तेमाल किया गया है, उन सब का श्रव दूसरे देशों के पाठकों को जीतने में भी प्रयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार सिनेमा ने साहित्य को श्रमरीका में जन-प्रिय बनाया उसी प्रकार वह श्रव दुनिया-ग्यापी पैमाने पर साहित्य को सर्वंत्रिय बना रहा है। पाठकों को विजय करने की इस मुहीम में सिनेमा श्रमिम दस्ते का काम देगा। सभी देशों में श्रमरीकी फिल्मों का वितरण श्रीर उनका स्थानिक प्रदर्शन करने वाली संस्थाएँ काम कर रही हैं। ये संस्थाएँ अन देशों में विशेष रूप से सिकेम हैं जहाँ श्रमरीकी सेनाएँ भी श्रपना पड़ाव हाले हुए हैं, —जैसे एथेन्स में, रंगून में, पठागीनिया में, रांघाई में.....!"

"शंघाई का नाम सुनकर सुके एक बात याद श्रागई ?" मैंने बीच में ही टोककर कहा,-"ताइहुआ से शुरू करके शंवाई में जितने भी धमरीकी सिनेमा हैं, वे सब टारजन कीउछलकृद श्रीर चोर-डाकुश्रों तथा नकाबपोशों की मारकाट के फिल्म दिखाते हैं। दक्तिगी कोरिया श्रीर जापान में 'भुतहा घर' श्रीर 'प्रेत तथा श्रीमती' जैसे डरावने फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक विधवा स्त्री की कहानी है जो एक प्रेत से प्रेम करती है, श्रीर श्रन्त में उस के श्रालिंगन में फँस कर रह जाती है। एक श्रीर फिल्म वहाँ दिखाया जाता है जिसका नाम है 'स्त्रियाँ जब खाली होती हैं।' इस फिल्म में एक श्रीरत धपनी दो पागल बहनों के साथ रहती है, श्रीर श्रन्त में पागल ही जाती है। वह अपनी मकान-मलिकन की हत्या भी करती है। मैट्रो का बनाया हुआ एक भौर फिल्म है जिसका नाम 'गैसजाइट' है। इसमें एक ऐसे पति की कहानी है जो अपनी पत्नी की चाची की हत्या करता हैं, और अपनी पत्नी की मन-स्थित की पागलपन की हद तक पहुँचा देता है। यह इस्रोलए कि वह उसके हारों पर कब्जा करना चाहता है । एक अन्य फिरम है जिसका नाम है 'गुलाबी प्रेत'। इसमें एक श्रादमी है जो एक के बाद एक कई लड़कियों की हत्या करता है। इसी तरह एक दूसरे फिल्म में अपनी प्रीमकाओं की हत्या करने वाले कलाकार को कहानी चित्र-बद्ध को गई है। बीसवीं सदी कम्पनी के एक फिल्म 'किरायेदार' में भी इसी प्रकार हत्याओं का बाजार गर्म है 

बौस की भौहों में बल पड़ते जा रहे थे।

"फिल्मी कथानकों को लेकर इस तरह टांग खींचने से कोई लाभ नहीं। एशियाई जनता की रुचि और जीवन के अनुसार हमें चलचित्र दिखाने होते हैं। हम अपनी 'रुचि' उन पर नहीं लादते, न ही हम उन्हें किसी 'वाद' के प्रचार का शिकार बनाना चाहते हैं। हमारा क़ाम तो, जैसा जनेरल मैकार्थर ने कहा था, देशी लोगों में जनतंत्र की भावनाओं का प्रसार करना है, और खत-रनाक विचारों और प्रेंरणाओं से उनके दिल व दिमाग को दूर रखना है। इन देशों में हम अन्य फिल्म भी भेजते हैं, जैसे कोलम्बिया कृत 'बहुत दिन पहली की बात ।' इस फिल्म में एक ऐसे श्रादमी की कहानी है जो तितली बन जाता है, या फिर एक दूसरा फिल्म जिसका नायक श्रपने को शैतान के हाथों बेच देता है। इस फिल्म का नाम है 'धन क्या नहीं खरीद सकता।' लेकिन स्थानिक सिनेमाश्रों ने इसका नाम बदल कर 'शैतान की दौजत' रख दिया।'

"नाम का यह परिवर्तन काफी सार्थक मालूम होता है ?" मैंने कहा।

"नाम तो नाम ही होते हैं। उनमें द्वर्य खोजना गलत है। महत्व की बात यह है कि हमारे फिल्म हमारी संस्कृति के अप्रवृत्व हैं। उन्हें देखकर दूसरे देशों में हमारे लेखकों की पुस्तकें पढ़ने के प्रति हिच उत्पन्न होगी। यह फिल्मों का ही नतीजा है जो विदेशों में हमारी किताबों की खपत बराबर बढ़ रही है। हमारी फिल्म कम्पनियों बीस भाषाओं में फिल्म बनाती हैं। इसी तरह हम भी सभी भाषाओं में किताबें निकालने जा रहे हैं।

"विदेशों में हमारी सांस्कृतिक मुहिम का नेतृत्व," बौस ने कहा,— "स्टेट डिपार्टमेश्ट के हाथ में हैं। और हमारे यहां के करोड़पित श्रपनी पूँजी जगाकर उसे कार्यान्वित करते हैं। युद्ध के खत्म होते ही हमने श्रपने विशेषक्षों के प्रतिनिधि-मंडल इन देशों में भेजने शुरू कर दिये। जापान में जो कमीशन गया, वह विशेष रूप से सफल सिद्ध हुआ।"

''जापान वाले प्रतिनिधि-मगडल का मुखिया कौन था ?" मैने पूछा। ''भोफेसर स्टीवेन्स। ग्रमरीका का एक सुप्रसिद्ध विद्वान।'' ''वह किस युनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ?''

"यूनिवर्सिटी में नहीं, वह राकफैलर की फर्म में काम करता है ?" बौस ने श्रपनी घड़ी की श्रोर देखते हुए कहा,—''प्रोफेसर, बड़े-बड़े वैज्ञानिक श्रोर लेखक, इस छुभ काम में हमें सभी का सहयोग प्राप्त हैं। विदेशों में स्थित हमारी सेनाश्रों के जितने भी हेडक्वार्टर हैं, स्थानिक खोगों में काम करने के लिए उन सबके साथ सी-श्राई-एएड-ई विभाग नत्थी हैं। इन विभागों की पुस्तकालय-युनिटें हमारे साहित्य के प्रचार श्रीर प्रसार का काम देखती हैं।"

''लेकिन इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है कि 'सूचना और शिहा',

का यह काम सैनिक खुफिया विभाग के सेक्शन जी-दू का श्रंग बना दिया गया है ?"

"विभाग-विशेष का नाम लेकर इस तरह बाल की खाल नयों निका-लते हो । यह नया गर्व की बात नहीं है कि हमारा खुफिया विभाग इतना योग्य है कि वह साहिश्यिक काम भी कर सकता है। निन्दा न करके तुर्ग्हें हमारी काम करने की समता की प्रशंसा करनी चाहिए।"

मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बीस ने उसे दवाया, श्रीर मेरे कंधे की धपथगते हुए कहा,—''यह याद रखो कि श्रमरीका में साहित्य-रचना ने जो इतना न्यापक रूप धारण कर लिया है, इसका कारण यह है कि हम अपनी जनता की रुचि के मालिक, उसके पोषक श्रीर निर्देशक हैं। विश्व-संस्कृति का मोर्चा श्राज श्रमरीका के हाथ में है। इस मोर्चे की जीवने के लिए हमारे देश के बड़े-बड़े उद्योगपित मारगन, राक्क जैलर श्रीर मैलन, गूगानहाइम, ड्यूपीं वायडरविटट, रोजेनवाल्ड, कार्नेगी, हैरीमैन श्रीर दूसरे मरपूर मदद दे रहे हैं।

बौस की युवती-सेकेटरों ने इसी समय फिर प्रवेश किया श्रीर कहा कि स्टीवेन्स बात करना चाहते हैं। बौस ने मेरी श्रोर भेद-भरी दृष्टि से देखते हुए सफेद टैलीफोन उठाया। बौस की दृष्टि का श्रर्थ समस मैं वहाँ से उठकर बाहर चला श्राया।

#### [ = ]

बौस के श्राफिस से निक्रल कर मैंने एक दूग-स्टोर में प्रवेश किया, श्रीर गलातर करने के लिए टमाटर/गाजर और गोभी के रसों का घोल, जिसमें मिर्च भी पड़ी थी, पिया। यह दूगस्टोर इस तरह के न जाने कितनी प्रकार के घोल बनाकर बेचता था। एक प्राहक ने कैस्टर श्रायल के घोल की माँग की। दुकानदार ने बोरों से हिलाकर एक जम्बे से गिलास में घोल तैयार किया, श्रीर प्राहक को दे दिया। मेरी श्रीर कनिलयों से देखते हुए उसने गिलास खाली कर दिया, और फिर जेब में से भुनो हुई मटर के दाने निक्राल कर चयाने लगा।

"क्या यह जगह खाली है ?" सहसा मेरे पीछे से आवाज आई। मैंने घूमकर देखा, और देखकर स्तब्ध रह गया।

काँच लगे दरवाले वाले कमरे में जिन लोगों को देखा था, उनमें से एक मेरे सामने खड़ा था। इस बार मुक्ते अपनी आंखों पर विश्वास करना पड़ा। अब मेरे चिकत होने का कारण उसकी आकृति नहीं, बिल्क यह था कि ड्रग-स्टोर में जितने भी लोग थे, उनमें से अन्य किसी को उसकी आकृतिमें कुछ भी अजब या असाधारण नहीं दिखाई दिया था। बिना किसी उत्साह या गर्मी के एक बार गरदन कुकाकर वह मेरे पास बाली दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और लेमन सोडा के लिए उसने आईर दिया।

पास ही एक ध्रखबार वाले की दुकान से मैं कितने ही पत्र-पत्रिकाएँ खरीद लाया था। मैंने उनके पन्ने पलटना शुरू कर दिया।

मुमे लगा कि श्रसाधारण चेहरे वाला यह व्यक्ति मेरी श्रोर देख रहा है। निकट से देखने पर उसका चेहरा श्रोर भी श्रजब लग रहा था। उसे देख कर पेन्सिल से खींचे हुए एक ऐसे चेहरे की याद हो श्राई जिसकी रेखाशों को रबड़ से शुँधला कर दिया गया हो। श्रधिक सही बात तो यही थी कि चेहरा माम की चीज उसके पास थी ही नहीं। मुँह की शुँधली वाह्य-रेखाशों के सिवाय श्रीर कुछ न था जिससे उसके चेहरे का, उसकी श्राकृति श्रीर व्यक्तिस्व का, कुछ श्राभास मिलता।

हस श्रजनधी व्यक्ति ने श्रपनी जेव से एक चपटी बोतल निकाली, श्रीर उसे सामने रखे गिलास में उंडेल लिया। इस घरेलू घोल के लम्बे श्रूँट पीने के बाद वह कुछ चेतन हुश्रा श्रीर उसने बातें शुरू कर दीं। उसने मुक्तसे पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने बता दिया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूं, श्रीर मेरी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। मेरी बात सुनकर उसने मुँह बिचका लिया।

"तुम्हारे देश के बारे में मैंने श्रनेक किताबें पड़ी हैं, श्रीर श्रव तक फोई श्रव्ही राय मैं नहीं बना सका हूं। मैं समस्तता हूँ, तुम्हें यहाँ परेशान करने बाली चीजों से काफी वास्ता पड़ा होगा। क्यों, ठीक है न ?" उसके बोलने के इस ढंग श्रीर व्यंग भरे श्रन्दाज ने सुफे कुछ चौंका-सा दिया।

"असली साहित्य का," उसने कहा;—"राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता । साहित्य को राजनीति से पूर्णतया श्रलग, तटस्थ, रहना चाहिए।"

"तटस्थता की भी श्रपनी राजनीति होती है," मैंने कहा,—"जैसे युद्ध के दौरान में फ्रीन्को तटस्थ रहा था।"

"राजनीतिक बातों में तुम से जोहा जेना कठिन है", उसने कहा,—
"लेकिन चूँ कि तुम लेखक हो, इसलिए मैं सममता हूँ कि तुम्हारा उससे
सीधा सम्बन्ध नहीं हो सकता। जो भी हो, एक-दूसरे से परिचित होना चुरा
न होगा।"

मैने अपना नाम बता दिया। उसने भी श्रपने विचित्र चेहरे श्रीर बोलने के बिचित्र ढंग के साथ बुड़बुड़ा कर कहा,—"मेरा नाम है पी. एच. पी।"

सुमे लगा कि जैसे मेरे सुनने में कोई कसर रह गई, या यह नाम ही इन्ह अजीव है। जो हो, मैंने इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं पूछा।

"क्या तुम लेखक हो ?" मैंने सवाल किया,—"और कितने दिनों से तुम इस चेत्र में काम कर रहे हो ?"

"एक उपन्यास श्रीर ढेर सारी कहानियाँ मैंने लिखी हैं," गिलास में से एक लम्बी घूँट भरते श्रीर श्रपने चेहरे की धुँघली श्राकृति पर हाथ फेरते हुए उसने कहा। मुक्ते लगा जैसे उसके मुँह से एक इल्की-सी निश्वास निकल कर वातावरण में विलीन हो गई हो।

पत्र-पत्रिकाश्चों को उत्तट-पत्तट कर देखने के बाद मैं श्रनायास ही हैंस दिया था।

"हँसी के आवरण में तुम अपनी ईंग्या की छिपाना चाहते हो," उसने कहा,—"तुम्हारे देश में इस तरह के पत्र स्थायद देखने की भी नहीं मिलते होंगे।"

"बिव्हुज ठीक कहते ही तुम," मैंने कहा,—"हमारे यहाँ इस तरह

की पत्र-पत्रिकाएँ नहीं हैं जिनमें रोंगटे खड़े करने वाली हत्याओं और हर प्रकार की लाशों की प्रदर्शनी सजाई जाती है,-इकड़े की हुई लाशें, कुचली श्रीर चिथड़ी हुई लाशें, डूबी हुई लाशें, कबाब की तरह सुनी हुई लाशें. सफेद कपड़ों में लपेट कर बाकायदा पैक की हुई लाशें, श्रीर लाशों के इन पारसलों को ले जाने वाले हवाई जहाज,-नहीं, हमारी पत्र-पत्रिकाओं में यह सब नहीं होता । हमारे पत्र ग्रिसवेल जैसे भविष्य की बातें बताने वाले नजुमों को नहीं उछालते जिसने युद्ध का श्रन्त होने को विधि की भविष्य-वाखी करने का श्रेय प्राप्त है। न ही हमारे पत्र इस तरह के लेख छापते हैं जैसे कि कैलीफोर्निया की वेधशाला के डाइरेनटर ने लिखे थे। इन लेखों में यह रहस्य उद्घाटित किया गयाथा कि श्रणुचम विस्फोट के श्रसर ने सौर-मगडल को भी श्रष्टता नहीं छोडा। न ही हमारे पत्र बिटेन के उस कुत्ते की कहानी छाप कर अपने पाठकों का दिल बहलाते हैं जिसने २८.२ सेकएड में ४४० गज की दौड़ लगाई। ग्रस्सी बरस के एक बूढ़े की ७१ वरस की एक अमीर बुढ़ियासे शादी और यह कि कोनी द्वीप में किस प्रकार उन्होंने 'हनीमून' मनाया,-या फिर टैक्सा के उस आदमी की कहानी जो शर्त बद कर ७४ गिरगट निगल गया,-या यह कि श्रमुक फिल्म श्रभिनेता की श्रमुक श्रभिनेत्री साठवीं प्रीमिका है,-या यह कि वरमौंपट में पिछले महीने एक सी बीस बिल्लियों ने आत्महत्या की.-या यह कि श्रमुक व्यक्ति चुम्बन के तीन हजार प्रकारों की दीचा देता है.-हमारे पत्रों में यह सब नहीं होता । बन्दरों को श्रगर किसी तरह पढ़ना सिखाया जा सके तो सम्भव है कि वे यह सब पढ़ना पसन्द करें, लेकिन....."

पी. एच पी मन-ही-मन मुसकरा दिया।

"तो तुम्हें न हत्यायों की कहानियाँ श्रच्छी खगती हैं, न चुम्बन के तीन हजार प्रकारों में तुम्हारी दिखचस्पी है। श्रपनी-श्रपनी रुचि ही को है। लेकिन इतने ऊँचे सिंहासन पर बैठ कर वन्दरों का मूल्यांकन करना ठीक नहीं। उन्हें पढ़ना सिखाया जाय तो क्या यह बुरा होगा? नहीं, बल्कि यह श्रच्छा होगा, —जेबी किताबों की खपत बढ़ जायगी, खपत बढ़ेगी तो हमारी श्राम-दनी भी बढ़ेगी। मैं तो उन्हें बड़ी श्राशा भरी नजर से देखता हूं। हमें बन्दरों

को भी पढ़ ना सिखाना है, उनके लिए साहित्य तैयार करना है..."

"में जानता हूँ कि तुम किस तरह श्रीर क्या पढ़ना सिखाते हो," मैंने कहा,— "श्रमरीकी सैनिकों के साथ-साथ श्रमरीकी फिल्मों श्रीर तुम्हारी जेवी कितावों ने भी जापान में प्रवेश किया। इसके एक साल के भीतर ही टोकियो-पुलिस ने सूचना प्रकाशित की कि जापान में टकैतियों की संख्या तीस गुना बढ़ गई है। पुलिस चीफ ने बताया कि यह जासूसी उपन्यासों श्रीर फिल्मों का नतीजा है।"

पी. एच, पी के होटों में बल पड़ गये।

"तुम्हें देखकर मुक्ते कहानी की एक राजकुमारी की याद ही आई है। वह इतनी कमीनी थी कि जब बीलती थी तो उसके मुँह से मेंडक कहते थे। दर बात की आलोचना करना तुम्हारी आदत में शामिल हो गया है।"

"नहीं, ऐसी बात नहीं है," मैंने कहा,—"जेबी किताबों की योजना की मैं निन्दा नहीं करता। यह एक अच्छी योजना है। लेकिन दुकानों पर अधिकांश किताबें जासूसी की ही दिखाई देनी हैं। तुम्हारे बौस का कहना है कि जासूसी किताबें इसलिए छापी जाती हैं कि उनका असर शिचापद होता है, दिमाग को वें तेज बनाती हैं......"

"दिमाग को तेज बनाती हैं,"—यह सुनकर पी. एच. पी को श्राश्चर्य हुआ। श्रपने मुँह को उसने हाथों से ढक लिया, श्रीर उसके कंधे हिल उठे। जगता था जैसे उसे हँसी श्रा रही हो। धीरे-धीरे उसकी हँसी की श्रावाज इन्ह ऐसा रूप धारण करती गई जो रोने की श्रावाज जैसी मालूम होती थी। श्रन्त में श्रपनी सुट्टी को मेज पर पटकते हुए उसने तेज स्वर में कहा,—"हर बात की एक हद होती है!"

उसने श्रवना रूमाल निकाला, नाक पींछी श्रीर फिर शान्त तथा स्थिर झावाज में कहा,—"जहन्तुम में जाय यह बीस श्रीर इसकी बातें !''

पी. एच. पी ने श्रव अपने बौस के बारे में बताना शुरू किया। बौस खुर कई साल तक विभिन्न पत्रों में लेख और टिप्पणियाँ जिखता रहा है। कुछ सेखों में वह दैभोक्षेटों की खबर खेता था और रिपब्लि- कनों की तारीफ करता था, श्रीर कुछ में रिपब्लिकनों की बिख्या उधेइता था श्रीर हैमीक टों को श्रासमान पर चढ़ाता था। उसकी खास विशेषता यह थी कि वह राजनीतिजों, लेखकों, श्रिमनेताश्रों श्रादि के जीवन के गुष्त रहस्यों को श्रपने लेखों में खोलता था। इस तरह के लेखकों को दो श्रे शियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे जो पोल खोलने के लिए ही पोल खोलते हैं, श्रीर वूसरे वे जिनके सामने कोई श्रच्छा उद्देश्य होता है। बौस दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करता था। इन्छ पन्नों में वह श्रच्छे उद्देश्य से पोल खोलता था, इन्छ में बुरे उद्देश्य से,— एक पत्र में किसी लेखक की उसने इसलिए प्रशंसा की कि तीस वर्ष तक वह श्रपने घर की दासो को, वेतन के श्रलावा, दस डालर प्रति सप्ताह श्रलग से देता रहा। दूसरे पत्र में इसी लेखक के बारे में, उसे नीचे गिराने के लिए, उसने लिखा कि वह निहायत पतित है, घर की दासी से उसका बुरा सम्बंध है।

इस तरह के लेखक 'कालिमस्ट' कहलाते हैं । अखबारों के कालम जिखना अमरीका में बहुत जनित्रय है । बहुत से लोग अपना लेखक-जीवन इसीसे शुरू करते हैं । रिंग लाडनर और विल राजर्स पहले कालम लेखक ही थे । वाल्टर लिपमैन ने भी इसी प्रकार ख्याति प्राप्त की । आजकल वह केवल. एक सिद्वान्त का प्रचार करता है,—''अमरीका ही दुनिया का ध्रुवतारा है । सम्यता की रक्षा के लिए लाल खतरे की खरम करो ।"

बौस ने अपने लिए दूसरा रास्ता चुना। वह साहित्यिक कृतियों का आलोचक बन गया। धीर-धीरे वह एक बहुत बड़े बुक-नलब के जजों की कमेटी में पहुँच गया, और आजलल जेबी-किताबों के उद्योग में सामी-दार का स्थान रखता है। युद्ध के बाद, स्टेट-विमाग के आदेश से, विभिन्न देशों में प्रकाशित हीने वाले मैगजीनों के लिए वह नियमित रूप से लेख लिख रहा है। उसके लेखों का विषय होता है,—'दुनिया के साहित्य और संस्कृति को अमरीका की देन।' आज के युग को वह अमरीकी संस्कृति का युग कहता है।

"ऐसा है हमारा यह बौस," अन्त में पी, ऐस. पी, ने कहा,—"लेकिन झोड़ो उसे । चस्रो, जरा भूमने चर्से ।"

### [ १० ]

पास ही, श्रगली सड़क पर एक सिनेमा था। हम दोनों वहाँ पहुँच गए। सिनेमा-घर का याधा अय-भाग बड़े-बड़े पोस्टरों से ढका हुआ था। एक बहुत बड़े पोस्टरों से ढका हुआ था। एक बहुत बड़े पोस्टर में पायजामा पहने एक मुसकराती हुई युवती बनी थी। युवती के पृष्ट भाग में एक बहुत बड़ा शराय पीने का प्याला छौर एक ऐसे चेहरे का छायाचित्र यना था जिसका गला छुरे से विधा था, श्राँखें भय से निकली हुई थीं, युतिलियों में घड़ी की सुइयाँ चमक रही थीं और सुइयों के अगल-बगल से दो गंतानी हाथ जीवन और शाशा को मसल डालने के लिए थागे बढ़ते हुए दिखाई देते थे। यह पोस्टर श्रति-वास्तववादी चित्रकार सालवाडीर डाली की शैली पर बना था। यह चित्रकार शाजकल स्मरीका में विशेष रूप में प्रसिद्ध है। उसके एक चित्र की श्रमरीकी पत्रों ने बहुत चर्चा की थी। इस चित्र का नाम हैं, "उवली हुई हिष्ट्यों की नरम बनावट!"

टार्च लिए हुए एक लड़की ने हमें अपनी सीटपर ले जाकर बैठा दिया। हाल में अधेरा था, और संवाद-चित्र (न्यूज-रील) दिखाये जा रहे थे, युद्ध के बाद की दुनिया के संवाद-चित्र (न्यूज-रील) दिखाये जा रहे थे, युद्ध के बाद की दुनिया के संवाद-चित्र । बी-एस नाम के बम-मार हवाई जहाजों की उड़ान दिखाई गई। यह बम-मार दूर स्थित देशों में बम गिरा सकते हैं। लम्बी उड़ान इनको विशेषता है। एक दश्य में कैनाडा में एक साथ पैदा होने वाले पाँच बच्चे दिखाए गये। फिर अमरीकी सेना के लिए बनाये गए आधुनिकतम अस्त्रों का प्रदर्शन हुआ। प्रेसीडेयट द्रमैन का सुबह का घूमना दिखाया गया। बर्फीले देश में बिना बाधा के चलने वाली कारों और फिर सचे हुये बन-मानुषां की कसरत के दश्य दिखाए गये। मैकार्धर को टोकियों में भाषण करते हुए दिखाया गया कि मानव-जाति श्रव युद्ध के लिए कभी तैयार न होगी। राहर की मदद से अमरीकी सेना के चांद से सम्पर्क स्थापित करने और संगीत-द्वारा दिमागी रोगों को दूर करने की नयी पद्धित के नमूने दिखाए गये।

युद्ध के बाद की दुनिया के इन चित्रों को देखना, देखते रहना, मेरे लिए

कठिन हो गया। बाहर जाने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ। मगर पी. एच. पी. ने हाथ पकड़ कर बैठा लिया। कहा,—"बीच में से उठ कर जाना ठीक नहीं।"

मेरी सिगरेट खत्म हो गई थी। पी. एच. पी ने यह देखा, श्रौर मुँह में डालने के लिए मीठे गोंद की एक टिकिया मुक्ते दे दी। मैंने उसे मुँह में डाल लिया। पहले तो यह मीठी-मीठी धौर ठंढी लगी, फिर उसकी मिठास गायब हो गई, लेकिन मैं उसे फिर भी चवाता रहा। दाँतों श्रौर जबादे की कसरत करते हुए मैं फिर पहें की श्रोर ताकने लगा।

संवाद-चित्रों के बाद दूसरे चित्रों का सिलसिला शुरु हुआ। मुक्ससे नहीं रहा गया। तीसरे चित्र के शुरु होते-न-होते में उठकर तेजी के साथ बाहर निकल आया। पी, एच, पी ने भी मेरा पीइन नहीं छोड़ा। बाहर निकल कर उसने मुक्ते पकड़ लिया। बोला,—"कैसा जगा ?"

उत्तर देने से पहले गोंद की बेज़ायका और बेसुगन्ध और कभी न शेष होने वाली टिकिया को थूक कर मैंने मुँह खाली किया, माथे और कनपटी का पसीना पोंछा। हक्की मुसकराहट चेहरे पर लिए पी. एच. पी. टीक उसी प्रकार मेरा श्रध्ययन कर रहा था जिस तरह, श्र गु-बम के विस्फोट के बाद, श्र गु-बम के श्रसर की जाँच करने के लिए बिकनी से लाये गए गिनीपिग्स का विशेषजों ने श्रध्ययन किया था।

फिल्म शुरु होने से पहले मेरे होश-इवास दुरुस्त थे, लेकिन फिल्म शुरु होने के छुछ ही देर बाद गायब होने लगे। फिल्म का नाम था: "सन्देह का प्रेत"। इसका कथानक, खेल की किताब के ही शब्दों में, यह था—

कैलीफोर्निया में सान्ता रोजा नामक एक छोटो-सी जगह है। वहाँ न्यूटन का सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में चार्जी नामक एक सुन्दर लड़की थी। चार्जी के चचा बाहर से आते हैं, और न्यूटन-परिवार में खुशी दौड़ जाती है। कुछ दिन बाद मध्यवर्गीय घरों की जाँच करने वाली एक कमेटी के सदस्य न्यूटन परिवार में भी जाँच करने के लिए आते हैं। चार्जी के चचा तुरन्त ताड़ जाते हैं कि ये लोग असल में खुफिया विभाग के आदमी हैं। वे चचा का फोटो लेने में ग्रसफल हो जाते हैं, मगर चचा उनके कैमरे को छीन लेते हैं। चचा का यह ब्यवहार लड़की चालीं को ग्रजीब नहीं लगता। खुफिया विभाग वाले उसके कान में बताते हैं कि उसका चचा हत्या के ग्रपराध का श्रपराधी है। उसे पुलिस की मदद करनी चाहिए।

चाली पहले तो इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन तैयार न होने पर भी सन्देह का बीज उसके हृदय में घर कर जाता है, और अपने चचा की हर हरकत को वह अर्थपूर्ण दृष्टि से देखने लगती है। वातावरण सन्देह से भर जाता है, भरता जाता है। चचा ने रही अखबार का एक हुकड़ा फाड़कर फेंक दिया था। चालीं वह फटा हुआ अखबार उठा लेतीं है, और जानना चाहती है कि जो अंश फट कर अलग हो गया है, उसमें क्या था। लाई हो री में जाकर वह उस अखबार को निकलवाती है। फटे हुये अंश में एक विधवा स्त्री की हत्या और हत्यारे के गायब हो जाने का समाचार कृपा था। चार्ली को बाद में यह भी मालूम होता है कि उसके चचा ने जो अंगूठी उसे दी है, उस पर जिस नाम के प्रथम अत्तर खुदे हुए हैं, वे मृत विधवा के नाम से मिलते-जुतते हैं। सन्देह के साथ-साथ चार्ली के हृदय में अब आतंक भी प्रवेश करता है, और वह डरने लगती है कि अगर चचा गिरफ्तार हो गये तो परिवार का नाम और प्रतिष्ठा भूल में मिल जायगी। संकेत से वह अपने चचा को बताती है कि उसे सब कुछ मालूम है, और चचा को अब यहाँ से विदा हो जाना चाहिए।

इसके बाद कौतुक और उत्सुकता में वृद्धि होती है। सन्देह श्रीर श्रातंक गहरे होते जाते हैं। चचा जाने के बजाय श्रपनी भतीजी का गला घोट कर मार डालना चाहता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। श्रन्त में चचा घोषित करता है कि वह चला जायगा। चार्ली उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक जाती है। जब गाड़ी चलती है तो चचा उसे पकड़ लेता है, और चलती गाड़ी के नीचे फेंक देने की कोशिश करता है। चचा की श्राँखें खुनी हो उठती हैं, और युवती की श्राँखें हत्या के श्रातंक श्रीर विभीषिका से फटी-क्री फटी रह जाती हैं। सहसा चचा का पाँव फिसल जाता है, लड़की पर

उसकी गिरिफ्त कुछ शिथिल पहती है, और चवा की हिंडुयाँ गाड़ी के पहियों के नीचे कुचल कर मलीदा बन जाती हैं। फिल्म का अंत मातमी दृश्य के साथ होता है। एक शव पेटिका रखी है, उसके पास लड़की और जासूस खड़े हैं। दुर्घटना का शिकार होने वाले चवा की सृत्यु के रहस्य को सिवा उसके और कोई नहीं जानता। लड़की का, चार्ली का, चेहरा फिर बड़ा करके दिखाया जाता है,—यह इसलिए कि उसने परिवार को बदनाम होने से बचा लिया, और चचा भी 'दुर्घटना के कारण बदनाम होने से बच गया!

इसके बाद श्रगते फिल्म के शुरु होने के पहले तक मेरे होश-हवास सन्देह और श्रातंक के प्रेस की भेंट चढ़ चुके थे'। बस, फटी हुई आँखों से में देख रहा था। शरीर निष्क्रिय हो गया था, चेतना निष्क्रिय हो गई थी। दमघोट वातावरण, और दमघोट घटनाएँ। एक पति है जो अपनी पत्नी से तंग श्रा चुका है, श्रार उससे छुटकारा पाना चाहता है। श्रन्थ व्यक्ति रगमंत्र पर श्राता है जो प्रेमी महादेय से तंग श्रा चुका है, श्रीर उससे छुटकारा पाना चाहता है। छुटकारा पाना चाहता है। छुटकारा पाना चाहता है। छुटकारा पाने का फिर वही एक पेटेपट तरीका सामने श्राता है। वह तरीका है हत्या। कोई एक शागे बढ़कर किसी बूसरे की हत्या करता है। फिर कोई एक किसी का पीछा करता है श्रीर उसके इतना निकट पहुंच जाता है कि बस उसे पकड़ ही लेगा। फिर गोली छूटती है, खेकिन निशाना चूक जाता है।

सन्देह श्रीर आतंक, आतंक श्रीर संदेह,—हृद्य काँप उठता है, दिमाग काम करने से इन्कार कर देता है। श्रीर ठीक उस समय जब परें पर हत्या का भयानकतम दृश्य दिखाई पड़ता है, दर्शकों में से कोई युवती चीख उठती है,—श्रातंक और श्राहादि के श्रात्रेश में चीख उठती है। फिर संतोष की साँस लेती है,—गनीमत है कि यह सब उस पर नहीं बीत रहा है!

फिलम के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए मैंने भी श्रपनी श्राँखें बन्द कर लीं, श्रौर कुर्सी कीपीठ का सहारा लेकर श्रपने बदन को ढीला छोड़ दिया।

"बस इतने से ही घषरा गये !" पी एच. थी. ने कहा,—"बात यह

है कि अभी तुम नये हो। कुछ दिन बाद जरा अभ्यस्त हो जाने पर इन फिल्मों को देखने का तुम्हें भी खस्का पद जायगा और नवीनतम 'हिउ' को देखने के लिए तुम उतावले हो उठींगे!"

पी, एच. पी. को मैंने संकेत से समकाना चाहा कि श्रपनी इन वाती से मुक्ते मुक्ति दे। मेरा जी पहले ही घवरा रहा है।

वह हैंस दिया। फिर कुछ खीमसी उतारते हुए योजा:

"तुम सास्कों की सुनी हो।" पी. एच. पी ने कहा,—"इतनी लरम चमड़ी लेकर तुम हम लोगों से क्या सुकावला करोगे? अमरीका में प्रति सप्ताह इस करोड़ आदमी सिनेमा देखते हैं। मानना पढ़ेगा कि एंग्लो सैक्सन जाति तुम लोगों से अधिक सजबूत और कड़े दिल की है।"

"जहन्तुस में जाएँ तुम्हारी ये फिल्म," मैंने खुं सजा कर कहा,— "फिल्मों से नहीं, मैं तुम्हारे साहित्य की दुनियाँ से पश्चित होना बाहता हूं।"

पी. एच. पी मेरी बगल में श्राकर बैठ गया, श्रीर उसने सुके सम-काना शुरू किया।

''देखो,'' उसने कहा,—''जहाँ तक अमरीकी जनता के जिए प्रकाशित होने वाले साहित्य की बात है, उसे सिनेमा से अजग करके नहीं देखा जा सकता। इन दोनों में अटूट गटबन्धन स्थापित है।''

"धरे हाँ, एकाएक बाद आया," मैंने पूज़ा-"हू हैन्निट' तुम लोग किसे कहते हो ?"

"तुम्हें मैं श्रभी सब बताता हूँ," उसने कहा — "श्रमरीका की साहि-स्थिक दुनिया में प्रचलित दुख खास शब्दों में तुम्हारी दिलचस्पी पैदा हो गहैं है। श्रव्हा तो सुनो।

"सबसे पहले तुम्हें 'स्टापर' शब्द का सतलब माल्म होना चाहिए। इस शब्द का प्रयोग सब से पहले "जुक" नामक सचित्र मैंगजीन के सम्पादक ने अपनी एक पुस्तक में किया था। यह पुस्तक भारी संख्या में विकी। इस सम्पादक ने १६४४ में म्यूयार्क यूनिवर्सिटो में फोटोप्राफिक चित्रों पर कई भाषण दिये थे। इन भाषणों को हो इस पुस्तक में छापा गया था। इस पुस्तक में 'स्टापर' शब्द का प्रयोग ऐसे चित्रों के लिए किया गया था जो हृदय को चौंका कर स्तब्ध कर दें। उदाहरण के लिए,—टैंक से कुचले जाने से एक खण पूर्व एक सैनिक का चेहरा, पाँव बाँध कर फाँसी पर लटकाये गये आदमी की आंखें, जलती हुई गगनचुम्बी इमारत की खिड़की से कूदकर जान देने वाली स्त्री का चित्र जो अब हुड़ी और मांस का जोयड़ा भर रह गई थी और इस लोथड़े के बीच उसका अंची एड़ी का जुता साफ दिखाई पड़ रहा था।

''स्टापर' उन चित्रों को कहते हैं जिनका असर हृदय की घड़कन को स्तट्य कर देने याला होता है,—जिन्हें देखकर ऊपर की साँस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है।

इस शब्द को बड़ी उत्सुकता। और व्यम्रता के साथ, फिल्म वासों ने अपना लिया और फिल्मी दुनियाँ में इसका प्रयोग सबसे पहले मोनोम्राम फिल्म कम्पनी ने अपने 'आजाद' नामक फिल्म के लिए किया। आजकत वहीं किताब और फिल्म सबसे अच्छा माना जाता है जिसका प्रभाव 'स्टापर' श्रे ग्री का होता है।"

## [ 80]

"लेकिन यह तो बताको," मैंने पी. एच. पी. को याद दिलाते हुए कहा,—"हु हैन्निट शब्द का प्रयोग तुम किस लिए करते हो ?"

"जरा ठहरो !" पी-एच-पी ने कहा- "तुम नहीं जानते कि हम लेखकों की क्या गत बना डाली है इन शब्दों ने । पहले मैं पर-स्त्री-प्रेम के कथानकों पर कहानियाँ लिखता था। इस कला में मैं काफी दत्त हो गया था। स्त्रियों को भगाना, छोटे-छोटे बच्चों को गायब कर देना और फिर उनके लिए भारी रकमों की माँग करना, घोखा-घड़ी और लूट-खसोट, मनोविज्ञान के नाम पर जायज़-नाजायज़ सम्बन्धों का सीरकार-फूरकार,—सभी कुछ मैंने लिखा है और लिख सकता हूँ। लेकिन इन 'हु हैन्निटों' ने मेरी कमर तोढ़ दी। श्रव केवल हत्या से काम नहीं चलता, हत्या तो केवल रसों का उद्दोक करने का श्रालम्बन-मात्र

होती है,—उत्सुकता हो, आतंक हो श्रीर मन को हलका करने के लिए हास्य भी हो। नाक में दम कर दिया है बौस ने। रोज नौकरी से श्रलग करने की धमकी देता है। 'हूहैन्निट' असल में एक पूरे वाक्य—हू हैज डन इट—का संजिप्त रूप है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब हैः ''हत्या किसने भी। इसका सबसे पहले 'श्रमरीकी पुस्तक समाचार' नामक मैगजीन में किसी श्रालोचक ने इस्तेमाल किया था। श्राज इस वाक्य का प्रयोग 'हूहैन्निट' के रूप में, फिल्मों और किताबों की श्रालोचनाओं के दौरान में टाइम, लिबर्टी, पिक श्रादि सभी पन्न करते हैं।

"युद्ध के बाद से हुहै निनट श्रेणी के फिल्मों और किताबों का विशेष रूप से प्रचार और प्रसार बढ़ा है। इसके लिए बाकायदा कोशिशों की गई हैं। जनता के लिए जो श्राज साहित्य श्रीर फिल्म बढ़े पैमाने पर बनाये जा रहे हैं वे......"

पी. एच. पी एकाएक उठ खड़ा हुआ श्रीर खजूर के पेड़ों के मुरमट के बीच से दिखाई पड़ने वाली एक इमारत की श्रीर संकेत करते हुए बोला—'हजारों लाखों की संख्या में बनने वाले फिल्मों श्रीर जेबी किताबों, रोंगट खड़ी करने श्रीर हृदय की धड़कन को स्तब्ध करने वालो इन हुहैन्निट कृतिथों को देखकर बरबस मन में सवाल उठता है,—हु हैज डन इट—यह सब किसने किया है,—कौन इसके लिए जिम्मेदार है,—किसने लाखों पाठकों की रुचि की हत्या की है, उनको साहित्य श्रीर संस्कृति का गला घोटा है....."

पी, ऐच. पी. की सुट्टी बंध गई थी, श्रीर उस इमारत को लच्य करते हुए वेग के साथ वह कह रहा था—"तुमने,—हाली बुड,—तुमने यह सब किया है ?"

मैंने पी.ऐच.पी. की श्रोर देखा, और मैं इतना चिकत हो उठा कि मेरे मुँह से चीख निकलते-निकलते रह गई। उसके चेहरे का, श्राकृति का, श्रुँधलापन दूर हो गया था। उसकी आँखें, नाक, ठोड़ी श्रोर गाल पर मौजूद चोट का चिन्ह,—सभी स्पष्ट होकर उभर श्राये थे। यह परिवर्तन, वास्तव में, चिकत कर देने वाला था।

पी. ऐच. पी को, श्रीर उसके जीवन के रहस्य को, श्रीर भी श्रधिक निकट से देखने श्रीर जानने-पहचानने का मैंने निश्चय किया।

"चिलिए, कहीं चलकर एक साथ कुळू नाश्ता करें" मैंने कहा-"वहीं पर बातें भी होंगी।"

पी. ऐच. पी. ने अपनी घड़ी की छोर देखा, छौर मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।

"सिनेमा और साहित्य के बारे में मुझे और भी बहुत कुछ कहना है," उसने कहा— "आज के अमरीकी साहित्य को सिनेमा से श्रवा करके नहीं देखा जा सकता। एक समय था जब सिनेमा दर असल साहित्य का अच्छा और उपयोगी साथी था। इसमें सन्देह नहीं कि उसने साहित्य के प्रचार और उसकी स्थित को मजबूत बनाने में भी मदद की। लेकिन यह तब की बात है जब साहित्य ने भी, सिनेमा के साथ चलकर, जनता पर विजय प्राप्त करने के लिए थागे कदम बढ़ाया था। यहीं से इन दो शक्तिशाली माध्यमों में गठ-बन्धन स्थापित हुआ। उसके बाद सिनेमा ने अपने साथी लेखकों को अपने चंगुल में जकड़ना शुरू किया,—शैलियों के मुँह खुले, और डालर दिमाग पर चढ़ कर बोलने लगा। सिनेमा ने साहित्य को अपने पंजे में दबा लिया।"

"सिनेमा और साहित्य के इस गठवन्धन का नतीजा," मैंने कहा— "कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि श्रमरीका और ब्रिटेन के गठवन्धन का,—श्रम-रीका को सिनेमा समम्मो, श्रीर ब्रिटेन को साहित्य,—एक दूसरे को श्रपने चंगुल में फंसाता जा रहा है।"

पी-एच-पी सुँह विचका कर रह गया।

"क ला श्रीर साहित्य की बात करते समय," उसने कहा—"बुद्धिमानी इसमें है कि राजनीति को ताक पर रख दिया जाय । फिर मुक्ते बीच में टोकना भी ठीक नहीं । मैं यह कह रहा था कि सिनेमा ने साहित्य को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया । सिनेमा की सभी बातें साहित्य में भी प्रवेश करने लगीं । सिनेमा ने साहित्य के विषय श्रीर उसकी 'ध्वनि' को ही प्रभावित नहीं किया, बिल उसकी गित और दिशा को भी बदल दिया—साहित्य का जीवन भी सिनेमा के रीति-रिवाजों और रूढ़ियों से बँधकर चलने लगा। जिस 'हिट' शब्द का प्रयोग फिल्मों के लिए होता था, वह अब किताशों के लिए भी होने लगा। हालीबुड के ढाँचे पर ही साहित्य की इमारत की भी नींव डाल दी गई। लेखक और उसकी कला के चर्चे को ताक पर रिखए। बस, मशीन का बटन दवाइए और देखिए कि किस प्रकार यह लेखक और उसकी किताय इस डोर से उस छोर तक "हिट" बन जाती है। बड़े ही कायदे से यह मशीन काम करती है। एक साधारण आदमी भी समक सकता है कि इस चमत्कार के पीछे क्या रहस्य है। प्रतियोगिता, बुक-क्लब, प्रैस, फिल्मीकरण, रेडियो,— यह सब इसी एक मशीन के मुख्य पुर्जे हैं। बटन को दया कर चाहे जिसकी, पक्षक कपकते, आस्मान पर चढ़ा कर 'हिट' बनाया जा सकता है।

"विज्ञापन से बढ़कर कोड़े चीज नहीं." पी-एच-पी ने अपनी बात को जारी रखते हए कहा-"पलक मपकते प्रसिद्ध करने की यह मशीन धमरीका की श्रपनी ईजाद है। यह न हो तो उद्योग-धन्थों की ही नहीं, साहित्य श्रीर राजनीति का भी दिवाला निकल जाय । विज्ञापन की कला से सम्बन्धित जितना श्रीधक साहित्य हमारे यहाँ प्रकाशित हम्रा है. उसका हिसाब लगाना कित है। विज्ञापन अमरीकी जनता के जीवन का अंग बन गया है। यह से पहले श्रमरीका के अखबार श्रीर बाजार एक रंगहीन गंधहीन पेटेपट तरल पदार्थ 'ज़जलो' के विज्ञापनों से भरे रहते थे। इसके सेवन से रंग में निखार श्राता था, शरीर में फ़र्ती श्रीर चुस्ती का संचार होता था। सभी विज्ञापनों में 'नुजलो' के ये गुण घोषित किये जाते थे। स्टैण्डर्ड तैल कस्पनी ने इसे उन चीजों से तैयार किया या जो पहले बेकार समक्त कर नष्ट कर दी जाती थीं। लाखों श्रमरीकियों ने इसका सेवन गुरू कर दिया। लेकिन गुर्गों की बात जाने दीजिए, इसका अधिक सेवन करने से पेट की आँतें कमजीर पड़ जाती थीं। इसके बाद लिस्टरीन का चक चला। डावटरों ने वार-बार चेतावनी दी कि लिस्टरीन एक घोला है। लेकिन विज्ञापनों की श्रावाज के सामने इन डाक्टरों की एक नहीं चली। विज्ञादनों की इस शक्ति को अमरीका ने अवसी

तरह समक्ता है। विज्ञापन-कला विश्वविद्यालयों में श्रध्ययन का एक विषय बन गई है। हारवर्ड यूनिवर्सिटी श्रब्छे विज्ञापनों पर पुरस्कार श्रीर प्रतिवर्ष डिजियाँ प्रदान करती है।"

''दवाइयाँ, फिल्म और किताबें," पी. ऐच. पी ने कुछ रुककर कहा— ''विज्ञापन पर ही इन सबकी सफलता निर्भर करती है। विज्ञापन की मशीनरी हमारे यहाँ इतनी पूर्ण है कि....."

कहते-कहते पी, ऐच-पी रुक गया। उसने अनुभव किया कि मैं उसकी बात सुन नहीं रहा हूं। श्रीर यह बात सच भी थी। मेरा ध्यान खिड़की से बाहर दिखाई पड़ने वाले एक दूसरे दृश्य की श्रीर चला गया था।

## [ ११ ]

सड़क की पटरी पर एक आदमी खड़ा था जिसे रिपोर्टरों श्रीर श्रख-बारों के लिए चित्र लेने वाले फोटोग्राफरों ने घेर रखा था। बह आदमी हरे रंग का नकाब ढाले हुए था।

कुछ आतंकित-सी नजर से मैंने पी-एच-पी की श्रीर देखा,—"यह कौन है ? कोई डाकू तो नहीं है ?"

उसे देखकर मुझे लगा कि बस श्रव गोलियाँ चलने की श्रावाज सुनने भर की देर हैं। लेकिन सो छुछ नहीं हुआ। नकाब पहने व्यक्ति ने कोई उत्पात नहीं किया, बल्कि वह कायदे के साथ ऐसी सुद्रा श्रीर अन्दाज में खढ़ा हो गया जिससे कि फोटोग्राफरों को उसका चित्र लेने में श्रासानी हो।

"यह कीन हैं ?" मैंने पूछा।

पी, ऐच, पी, मेरा सवाल सुनकर मुसकरा दिया।

"फिल्मी दुनियाँ की भाँति " पी एच पी कहता गया, — "किताबों की दुनियाँ में भी स्टार लेखकों का समावेश हो गया है। हालीवुड की फिल्म-स्टार प्रणाली ने साहित्य के चेत्र में भी दखल जमा किया है। जिनकी किताबें श्रिधिक बिकती हैं वे स्टार लेखक की उपाधि प्राप्त करते हैं। इस उपाधि को पाने के दो तरीके हैं, — एक तो विज्ञापन की मशीनरी को चालू

करके जिसकी बागडोर मालिकों के हाथ में होती है छौर दूसरी श्रपनी प्रतिभा के सहारे....."

"यह स्त्रियों की एक पत्रिका का संवाददाता है। इसने एक उपन्यास लिखा है जिसमें भविष्य में होने वाले कीटा छु-युद्ध का कपोल-किएत चित्र खींचा गया है। इसका यह नकाब एक पिटलिसिटी स्ट्यट है,—लोगों का ध्यान अपनी श्रोर खींचने का एक शिगूफा है। लेकिन स्टयट की भी एक सीमा होती है। दो अत्यन्त प्रसिद्ध लेखकों ने भी नकाब का प्रयोग किया था। कई वर्ष तक वे नकाब पहन कर सार्वजनिक उत्सवों श्रीर पार्टियों में शामिल होते रहे। उन्हें कोई नहीं पहचान सका। जहाँ देखिये, जनता में उन्हीं का जिक्र सुनाई पड़ता था। तरह-तरह की श्रक्तवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कि थे सिंग-सिंग से लम्बी सजा अगत कर आये हैं। इन्हें कहते कि इनके चेहरे हुरी तरह बिगड़े हुए हैं, सम्भवतः किसी ने नाक-कान काट लिए हैं, इसलिए नकाब डाले रहते हैं। कुछ कहते कि थे बहुत ही बड़े परिवार के लोग हैं जो लेखक के अपने पेशे से लिजत हैं।

"इन दोनों लेखकों में से एक का नाम एलेरी नवीन था, दूसरे का वानंबी रौस। दोनों जासुसी कहानियाँ लिखते थे, और दोनों की अपनी अलग और मिन्न शैली थी। नकाव ने उनके रहस्य में दृद्धि की, और इस रहस्य ने उनकी किताबों की बिकी में दृद्धि की। जितना ही अधिक वे अपने को लिपाने में सफलता प्राप्त करते, उतना ही अधिक उनकी किताबों विकर्ती। आखिर एक दिन उनका रहस्य प्रकट हो गया। इस छोर से उस छोर तक एक हलंचल मच गयी। दूसरे युद्ध के शुरू होने से कुछ ही पहले विज्ञापनों ने घोषित किया कि एलेरी क्वीन अपनी किताब पर बने फिल्म में खुद अभिनय भी करेगा। तभी यह भी मालूम हुआ कि एलेरी क्वीन वास्तव में कोई एक क्वीन नहीं, बिक दो व्यक्ति हैं जो वारी-वारी से नकाव पहन कर जनता के कीतुक और उत्सुकता में बुद्धि करते रहे हैं। बात इतने पर ही समाप्त नहीं हो गई। १२४९ में दूसरे 'नकाव' का भी रहस्योद्घाटन हो गया। दूसरे 'नकाव' अर्थात पानंबी रीस की पुस्तक 'ट्रैजडी आफ एक्स' का जब जेबी संस्करस्य

प्रकाशित हुआ तो खुद रीस ने घोषित किया कि बार्नवी रीस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। यह असल में 'क्वीन' का ही असली नाम है और 'क्वीन' किसी अन्य व्यक्ति का बनावटी नाम है। इसके बाद १६४२ में जब क्वीन की एक किवाब "मनहूस नगर' का जेबी संस्करण प्रकाशित हुआ तो लेखक की ओर से अधिकृत घोषणा की गई कि 'क्वीन' नाम से लिखनेवाले दो चचा जाद भाई फ्रैडरिक डैनी और मैनफोड ली हैं। पूरे नौ साल तक इन दोनों ने अमरीकी जनता को अपने नकाबों में उल्लक्ष्माये रखा और एलेरी क्वीन का नाम सबकी जवान पर चढ़ गया। आज क्वीन ने राष्ट्र-च्यापी महत्त्व का स्थान अपने कर लिया है। अब वह अमरीका के जासूसी साहित्य के केन्द्रीय पन्न 'एलेरी ववीनस मिस्ट्री मैगजीन' का सम्पादक है।

"डैनी श्रीर मैनफोड जी ने प्रसिद्ध होने के लिए निश्चित श्रीर पक्का मार्ग चुना। श्रमरीकी जनता 'सनसनी' श्रीर 'हजचल' की मूखी है। सुप्रसिद्ध श्रमरीकी लेखक एच. एल. मैन्कन ने ठीक ही जिखा था कि जासूसी श्रीर भेद भरी चीजों के प्रति श्राकर्षण श्राज श्रमरीकी जनता की प्रकृति में शामिल हो गया है।

"तरंग में आकर इसी मैन्कन ने एक बार कहीं यह लिख दिया कि अमरीका में सबसे पहला स्नानागार,—या स्नान करने की प्रथा—सिनिसिनाटी नामक जगह में शुरू हुई। मैन्कन की इस बात को इतना 'सत्य' मान लिया गया कि पत्र और अखबारों ने इसका खूब विज्ञापन किया, यहाँ तक कि वैज्ञानिक पुस्तकों में भी मैन्कन के उद्धरण दिखाई देने लगे। जब खुद मैन्कन ने अपनी बात का खरडन किया तो किसी ने नहीं सुना,—अमरीकी जनता 'खरडनों' में विश्वास नहीं करती,—'खरडन को ग्वीकार करने का मतलब है इस बात को स्वीकार करना कि कितनी आसानी से हम बेवकृष बन जाते हैं।

"इस तरह की एक कहानी मैं भी पढ़ चुका हूँ," मैंने कहा,—"एक प्रमुख साहित्यिक विद्वान ने लेखकों और त्रालोचकों की एक सभा में यह पूछा कि क्या श्राप में से किसी ने रूसी, युक्त नी, पोलिश और चैक साहित्य के प्रवर्तक सुप्रसिद्ध लेखक प्योदोर दि मित्रीविच लाशेविच का नाम सुना है?

इस प्रश्न का कोई जवाव नहीं दे सका, क्योंकि किसी ने इस बड़े लेखक का नाम नहीं सुना था। सबको अपना 'श्रज्ञान' स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद उस विद्वान ने इस रूसी लेखक के बारे में एक लम्बा भाषण दिया। इस भाषण को सबने बड़े ध्यान श्रीर दिलचस्पी से सुना। इतना ही नहीं, श्रागे चलकर लाशेविच के नाम से कविताशों का एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ। लेकिन यह खेल श्रिधक दिन नहीं चल सका। श्रन्त में स्वीकार करना पड़ा कि यह सब मजाक था।"

पी.एच.पी ने कहा कि उसे इस मजाक के बारे में श्रव्ही तरह मालूम है। वह खुद इस मजाक का शिकार हो गया था, श्रीर उसके बीस ने पांच हजार शब्दों के एक ऐसे खेख का लिखना स्वीकार कर लिया था जिसमें समूचे स्लाव साहित्य के पिता खाशेविच की प्रेम-कथाश्रों का जिक हो। एक प्रकाशक ने श्रपने सहित्यिक संदर्भ श्रन्थ तक में खाशेविच के नाम को शामिल कर जिया था। जब गलती मालूम हुई तो उसे श्रलग किया।

"पेसी है अमरीकी जनता" पी.एच.पी ने कहा,— "और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी तरह के तरीके काम में लाये जाते हैं। एतिरी क्वीन और कैंग राइन्स ने तो खैर अपना विज्ञापन अपने-आप किया, लेकिन अधिकाँश लेखक ख्याति के लिये विज्ञापन की भारी-भरकम मशीनरी पर निर्भर रहते हैं। जिस तरह फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों के चित्र और उनकी प्रेम-कथायें छाप कर उनका प्रचार किया जता है, वैसे ही लेखकों के चित्र और उनके निजी तथा गुप्त जीवन की कहानियाँ भी छापी जाती हैं। जिन लेखकों को यह सौआय्य' प्राप्त है, वे "पिन-अप" श्रेणी के लेखक कहे जाते हैं। यह पिन-अप शब्द भी सिनेमा की देन हैं। 'न्यूज वीक' और दूसरे पत्र आई पेपर पर अभिनेत्रियों के चित्र छापते हैं, पाठक इन चित्रों को काट कर पिन से दीवार पर लटका लेते हैं,— पाठकों की दीवार पर जिसका चित्र पहुँच जाये वही 'पिन-अप' श्रेणी का लेखक या अभिनेता बन जाता हैं। पाठक लेखक के चित्र को अपनी दीवार पर लगा लेता है और प्रकाशक,—या हालीबुड,—लेखक को उपनी दीवार पर लगा लेता है भीर मकाशक,—या हालीबुड,—लेखक को उपनी दीवार पर लोहे की पिन से—नहीं, सोने की कील

से,-जब देता है !"

"कुल मिला कर यह एक ऐसा चक्र बन गया है जिसमें एक वार फॅस कर बाहर निकलना असम्भव हो जाता है," पी.एच.पी ने कहा—"कलतक जिसे कोई नहीं जानता या, अखदार और रेडियो उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं। बढ़ती हुई स्याति के साथ-साथ लेखक के जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है। पुराने घर को छोड़ कर वह नये बंगले में प्रवेश करता है। बंगले को सजाने के लिए नया साजोसामान खरीदता है। किरतों पर लिक्कन कार अपने घर ले आता है। रेफ्रीजिरेटर से लेकर बिजली की मालिश तक का सामान उसके जीवन का अंग बन जाता है। फ्लोरिटा या पेरिस जाने की अपनी चिर पोषित इच्छा को वह पूरा करता है। एलोरिटा या पेरिस जाने की अपनी चिर पोषित इच्छा को वह पूरा करता है। खर्च भी बढ़ता जाता है, और खर्च के साथ-साथ महँगी भी बढ़ती जाती है। और जो इन्छ भी वह लिखता है, सब इस खर्च और महँगी के पेट में समा जाता है। अपने प्रकाशक को निश्चित समय पर और निश्चित संख्या के शब्द लिखकर उसे देने ही होंगे, नहीं देगा तो....."

कुछ रक कर पी.एच.पी ने फिर कहना शुरू किया—''श्राखिर वह स्थिति प्राजाती है जब लेखक को सिनेमा की शरण खेनी पड़ती हैं। कोई भी प्रकाशक या पन्न-संचालक सिनेमा का, हालीबुढ का, सुकाबला नहीं कर सकता। हालीबुढ में जाने के बाद.......'

बीच में ही बात काट कर मेंने कहा—''ला बताइलें" नामक पत्र में मैंने
एिमिज लुद्विग का एक जेख पढ़ा था। इस लेख का शीर्षक था 'हाजीवुड के
सात स्तम्भ'। इसमें लुद्विग ने लिखा था कि लेखकों की लाशों पर हालीवुड
की इमारत खड़ी है,—उन लेखकों की लाशों पर जिन्होंने हाजीवुड के हाथों
प्रपनी श्रारमा बेच दी थी।"

"टाइप सैंगजीन ने भी," पी-एच-पी ने कहा— "एक बार जिला था कि कोई भी साहित्यिक बिना अपने को चोट पहुँचाए हालीवुड वापिस नहीं था सकता | जुदबिग का यह सौभाग्य था कि वह सही-सला-मत वहाँ से चला थाया, और उसने जेखकों के इस मृत्यु-कैंग्प पर सही शब्दों में प्रकाश डाला। इसमें सन्देह नहीं कि फिल्मों की इस राजधानी की सड़के लेखकों की लाशों से पटी हुई हैं। मेरा मन घृषा से भर जाता है जब सोचता हूँ कि हमारा साहित्य किथर जा रहा है;—एक ऐसे गर्त की श्रोर जिससे मृत्यु के सिवा श्रोर कोई छुटकारा नहीं दिला सकता!"

"दोष सारा हालीवुड का ही नहीं है, -- खुद उन लेखकों का भी है जो......"

पी. एच. भी दाँत पीस कर उठ खड़ा हुआ। उसके हाथों की मुट्टी बँध गई थीं, और वह कह रहा था,—"यह तुम मुक्त से कहते हो,—उस आदमी से कहते हो जो चक्की के दो पाटों में पिस रहा हो। हम में कोई ऐसा नहीं हैं जो जरा भी हिल-इल सके। सभी मजनूती के साथ जकड़े हुए हैं,—सोने की कीलों से जड़े हुए हैं। प्रकाशक और हालीवुड, चक्की के इन दोनों पाटों ने साहित्य की क्या गति कर डाली है, अपनी आँखों से जब तक नहीं देखोंगे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा!"

## [ १२ ]

पी.एच.पी मुक्ते उस इमारत में ले गया जो बौस के दफ्तर की खिड़की से दिखाई पड़ती थी। खजूर के पेड़ों के बीच स्थित सफेद रंग के ब्लाक, उनके सपाट अप्रभाग और आयताकार खिड़कियाँ।

पी. एच. पी ने कुछ रुक कर दरबान से दो-चार वातें कीं। सिनेरियों विभाग में प्रवेश करने की उसने हमें अनुमति दे दी; लेकिन एक शर्त पर। वह यह कि हम, किसी भी हालत में, भूलकर भी किसी कथानक का भेद न खोलें। कारया कि दूसरे लोगों के कथानक चुरा लेने का डर है। अक्सर दूसरे स्टूडियो तरह-तरह के आदमी भेज कर कथानकों का पता लगाने की कोशिश किया करते हैं। एक-दूसरे के कथानकों की चोरी एक आम बात हो गई है।

सिनेरियो विभाग के दश्वाजे पर एक भारी भरकम दरवान बैठा था। उसकी चपटी नाक श्रौर मजबूत हाथों से मालूम होता था कि घूं सेबाजी का उसने जन्म कर श्रभ्यास किया है,—श्रर्थात् वह पेशेवर घूँ सेबाज है। एक लम्बे गलियारे में से होकर हम गुजरे जिसके दोनों स्रोर कमरे बने थे। किताब श्रोर भैगजीनों से खदी मेजों के पीछे बहुत से जोग, स्त्री श्रोर पुरुष दोनों ही, बैठे काम कर रहे थे। वे रंगीन पेन्सिलों से कुछ रेखांकित करने श्रोर स्टेनोग्राफरों को बोलकर जिखाने में व्यस्त थे। मेज पर लगी तिस्तियों पर मैंने सभी देशों के नाम लिखे हुए देखे।

"इस विभाग में," थी. एच. थी ने कहा,—"दुनियाँ-भर में प्रकाशित मैगजीनों की छान बीन की जाती है। ग्रगर किसी मैगजीन में कोई रोचक प्लाट (कथानक) दिखाई पड़ता है तो उसे ग्रलग टाँक लिया जाताहै।

"उदाहरण के लिए," यह कहता गया,—"पुर्तगाल की मेज पर काम करने वालों को लिस्बन के एक मैगजीन में असाधारण रूप से एक रोचक कहानी दिखाई पड़ती है। इस कहानी का कथानक एक इन्डेक्स कार्ड पर टॉक लिया जाता है,—जैसे रेड राइडिंगहुड नामक एक छोटी लड़की अपनी नानी से मिलने जाती है। रास्ते में उसे एक मेड़िया मिलता है। मेड़िया लड़की से पहले नानी के घर पहुँच जाता है और उसे चीर-फाइ डालता है। फिर लड़की आती है। मेड़िया नानी की आवाज की नकल कर लड़की को भी मार डालता है। फिर उसके माँ-बाप उसकी खोज में निकलते हैं और नानी के घर पहुँच कर मेड़िये का पेट चीर डालते हैं। पेट चीरते ही लड़की और नानी, सही सलामत, बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार कहानी का सुखानत अनत होता है।

"कहानी की यह वाह्य रेखा फिर कहानी-विभाग में भेज दी जाती है। साथ ही विषय, पात्रों और सैटिंग्स के बारे में निर्देश भी नत्थी होते हैं। कहानी विभाग के खोग श्रपनी या दूसरों की कल्पना को काम में लाकर वाह्य रेखा के श्राधार पर कहानी बनाते हैं। इस काम में उन्हें दुनियाँ-भर के मैगजीन-विभाग के कथानक टंके-इन्डैक्स-कार्डों से बड़ी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए पुतंगाल वाली उसी सुखान्त कहानी की वाह्य-रेखा को लीजिए। इसके इन्डेक्स कार्ड पर बाकायदा नम्बर पड़ा है,—पी. समूह, श्रार. श्रार. एच. है। इसके श्राधार पर कहानी विभाग कहानी का निर्माण करता है। रेड राइहिंग हुड नामक एक छोटी खड़की श्रपनी बीमार नानी को देखने के लिए रवाना होती है। मार्ग में श्रनानास के पेड़ों का जंगल पड़ता है। सड़क के एक मोड़ पर उसकी एक मेड़िये से मुठभेड़ होती है। दोनों के संवाद। यह पता लगने पर कि लड़की कहाँ जा रही हैं, मेड़िया किसी दूसरे रास्ते से लड़को से पहले उसकी नानी के घर पहुँच जाता है। इस तरह कहानी श्रागे यहती है, श्रीर उसका श्रन्त 'सुखान्त' होता है।

"सिनाप्सिस-विभाग का फिर नम्बर झाता है। इस विभाग में कथा-नक की प्रत्येक कड़ी का रूप क्या होगा, यह किस प्रकार तूसरी कड़ी से जुड़ेगी, कैसे-कैसे मोड़ और उतार-चढ़ाव उसे पार करने होंगे, यह सब विस्तार के साथ देखा जाता है। जैसे,—एक छोटी लड़की है। रेड राह्डिंग हुड उसका नाम है। एक पहाड़ी के उतार पर स्थित गाँव में यह रहती है। उसे अपनी नानी का ऐक खत मिलता है। नानी ने लिखा कि उसे जूड़ी देकर बुखार झाता है। इस बुखार की जो भी सब से अब्ही दवा मिले, उसे अपने साथ लेकर राह्डिंग हुड जली आये। अगली सुबह, तड़के ही राह्डिंगहुड चल पड़ती है। एक पोटली में उसके लिए उसकी माँ खाना बाँच देती है। नानी के लिए दवा भी इस पोटली में रख दी गई है। विदा करते समय माँ उसका मुँह चूमती है। नानी के घर जाने वाली सड़क अनानास के जंगलों के बीच से गुजरती है। सड़क के एक मोड़ पर, ठीक उस जगह जहाँ एक टूटा हुआ गिरजा खड़ा है, उसे भूरे रंग का एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया आदमी की तरह बोलता है,—आदि।"

कलात्मक प्रभाव में वृद्धि करने के लिए दवा के नाम आहि का कल्पना के सहारे आविष्कारनहीं किया जाता, -बिल्क वह सचसुच की दवा होती है। इसके लिए पहले किसी पेटेस्ट दवा के निर्माता से बातचीत की जाती है। जब उससे तय हो जाता है तो राहडिंगहड की नानों के लिए वह मेजी जाती है।

इसके बाद 'चीफ' से राइहिंगहुङ के कथानक को पास कराया जाता है श्रीर उसे 'पुनर्लेखन विभाग'' में भेज दिया जाता है। श्रगर प्रबन्ध-विभाग यह निर्णय करता है कि इस कहानी की पृष्ठभूमि किसी दूर देश की होनी चाहिएं

तो उसे 'अजब विभाग' में भेज दिया जाता है। इस विभाग के लोग राइ-डिंगहड को तिब्बत में ले जाते हैं, श्रीर उसका नाम बदल कर था-नगा-मा रख देते हैं। उसके कपड़े भी तिब्बती हो जाते हैं। नानी के धर जाने का मार्ग भी अब अनानास के जंगलों में से होकर नहीं बिक्क बाँखों के जंगलों में से होकर जाता है। टूटे-फूटे गिरजे की जगह श्रव बौद मन्दिर से लेता है श्रीर भेडिये की जगह शेर से अब लड़की से मुलाकात होती है। लेकिन अगर चीफ. प्रवन्ध-विभाग, यह निर्देश देता है कि कहानी में समुद्री दश्य होने चाहिएँ तो समुद्री दरयों वाले विभाग में राइडिंगहुड पहुँच जाती है। न्यूजीलैएड या ब्राजील की पृष्ठभूमि में श्रव कहानी श्रागे बढ़ती हैं। किरती या बजरे में बैठ कर राष्ट्रडिंगहड अपनी नानी के पास जाती है, और जंगल में किसी भेडिये या शेर की जगह आकाश-दीप के पास मगरमच्छ से श्रब उसकी मुलाकात होती है । श्रीर श्रगर प्रवन्ध-विभाग यह निर्णय करता है कि इसे जासूसी होना चाहिए तो राइडिंगहड जासुसी विभाग में पहुंच जाती है। अपनी धनी नानी के यहाँ जब वह गाड़ी में सवार होकर जाती है तो गाड़ी में जेल से अभी-अभी भाग कर आये 'मेडिया' नामक डाकू से उसकी मुठभेड़ होती है। यह डाकू छोटी लड़कियों की हत्या करने का छादी होता है। इस प्रकार पृष्ठभूमि श्रीर नाम बदल कर राह डिंगहड की कहानी को चाहे जो रूप दे दिया जाता है। लेकिन यह सब होने पर भी एक चीज है जो नहीं बदलती,—वह चीज है उस श्रम-रीकन दवा का नाम जो पीने में जायकेदार, बहुत ही सस्ती श्रीर फायदा करने में बेजोड होती है !

श्रधिक संभावना इस बात की होती है कि प्रवन्ध-विभाग जासूसी संस्करण को पास करें । इसके बाद कहानी "पहला ड्राफ्ट विभाग" में जाती है और वहाँ से कुछ इस रूप में निकलती है : सुबह का समय । गाँव दिखाई पढ़ रहा है । लाल टोपी पहने एक छोटी लड़की । श्रपने माँ-बाप से बिदा होकर चल देती है । श्रनानास का भयानक जंगल । सड़क के मोड़ पर, भारी-भरकम पेड़ के पीछे, जेल के केंदियों ऐसी धारीदार पोशाक पहने एक श्रादमी खड़ा है । उसके सीने पर भेडिये का चित्र गोदा हुशा है । छोटी लड़की पेड़ के निकट पहुँचती है। इस प्रकार श्रनेक खून जमा देने वाली घटनाश्रों के बाद कहानी का 'सुखान्त' होता है।

यह पहला ड्राफ्ट फिर 'खास संशोधन विभाग' में पहुंचता है । इस विभाग में उसका पूरी तरह 'इलाज' किया जाता है, —श्रर्थात् उसे श्रिधिक रक्त श्रीर माँस प्रदान किया जाता है, रङ्ग श्रीर रूप उसमें भरा जाता है, उसकी धड़कनों श्रीर उतार-चढ़ाव का बाकायदा प्रबन्ध किया जाता है। संवाद श्रादि भी इस विभाग में श्राने के बाद लिखे जाते हैं।

"यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है," पी. एच. पी ने कहा,—"पाथर की प्रतिमा में प्राणों की प्रतिष्ठा इसी विभाग में होती है।"

इस विभाग में काफी क्रियाशीलता दिखाई पड़ती थी। श्रन्य विभागों की तरह इस विभाग में काम करने वालों की श्राकृतियाँ भी स्पष्ट नहीं थीं। मगर श्रव मुक्ते इस पर श्राश्चर्य नहीं हुश्रा।

सहसा एक नवयुवक तेजी के साथ कमरे में श्राया। श्रन्य जोगों से भिन्न उसका एक श्रपना व्यक्तित्व श्रीर एक श्रपनी श्राकृति थी। वह उत्साह श्रीर कियाशीलता से भरा हुआ था। उसके गालों पर जाली श्रीर उसकी मूळें महीन थीं। मालूम हुआ, यह श्रवन्ध-विभाग का श्राव्मी है

"क्या के-एस-टी बहत्तर तैयार है ?" दरवाजे के पास वाली मेज पर बैंटे हुए लोगों से उसने प्जा। इस मेज पर 'घटना-विभाग' की तख्ती स्वगी हुई थी।

"काषी छागे भेज दी गई है", उन्होंने बताया,—"युद्ध नयी घटनाएँ भी जोड़ दो गई हैं। जब छोटी लड़की उस बिस्तरे पर बैठती है जिस पर बीमार नानी की जगह भेड़िया लेटा है तो उसका बालों से भरा पंजा दिखाई पड़ता है। लड़की श्राश्चर्य से उसे देखती श्रीर सवाल पूछती है। दोनों में बातें होती हैं। चौथे भाग के तनाव को बढ़ाने के लिए दो आकस्मिक परिस्थितियाँ श्रीर जोड़ दी गई हैं: पहली घर की किसी चीज का सीढ़ियों पर से गिर कर आवाज करना श्रीर दूसरी कपबोर्ड के नीचे से बिक्ली के बच्चे का निकलना।

"लेकिन अच्छा यह हो कि सीढ़ियों वाली घटना यू-यू-भ्रस्सो-

समुदी डाकुओं के विवाह—के साथ जोड़ दो, और बिरुजी के बच्चे को पगा-नीनी की प्रेम-कहानी या मेरी अन्तोनियों में पहुँचा दो", उस युवक ने कहा— "कम्बल के नीचे से पंजे के दिखाई पड़ने वाले प्रसंग के बारे में 'हास्य-विभाग' से भी सलाह लो और उससे कहो कि दो-चार हँसने वाले प्रसंग और डाल दें। यह करने के बाद टी-एफ-पंद्रह सोरीज़ के तीन पहले झाफ्टों—त्फानी पागलपन, आतंक और त्फानी अजुबा को भी पूरा कर डालना।"

'रोमांच-विभाग' ने बताया कि उस दृश्य को श्रधिक रोमांचकारी बना दिया गया है जिसमें लड़की श्रपने श्राप को नानों के बजाय एक मेड़िये के साथ श्रकेला पाती है। मेड़िये का डरावना पंजा लड़की के गले की श्रोर बढ़ता है। प्रभाव को बढ़ाने के लिए पृष्ठभूमि में काली छाया का समावेश कर दिया गया है।

"अच्छा हो कि इसके लिए 'हत्यारे का दस्ताना' नामक फिल्म वाला दरय ले लो। वह दरय इतना प्रभावपूर्ण है कि हमेशा और हर बार प्रभा-वित करेगा। उसे इस फिल्म में भी दोहरा सकते हो।"

सैन्स-श्रभील-विभाग ने सलाह दी कि भेडिये को भरमाने के लिए लड़की को कुछ हाव-भाव भी दिखाना चाहिए। लेकिन इसके लिए लड़की की उम्र कुछ श्रथिक होनी चाहिए। नहीं तो प्रभाव कम हो जायगा।

कुछ चर्या सोचने के बाद युवक ने कहा,—"श्रन्छ। बात है; इस दरय के दो संस्करण तैयार करो। एक में जड़की की उम्र इस साज की हो; दूसरे में उसकी उम्र बड़ी हो,—एक दम चलता पुर्जा!"

इसके बाद युवक उस मेज की श्रीर गया जिस पर 'संवाद' की तख्ती जगी थी। इसके पास ही दूसरी मेर्जे थीं जिन पर "स्थानिक र'ग", 'श्रॉस् खींच", ''हत्या-पद्धति" की तख्तियाँ जगी हुई थीं।

''तुम लोगों को श्राज हो क्या गया है ?" संवाद वालों से युवक ने कहा,—"लड़की-मेड़िया-संवाद का बाद बाला भाग बौस दो बार काट चुके हैं। जरा चुस्ती से काम करो। मेड़िये को पक्के डाकू की तरह बोलना चाहिए श्रीर लड़की को भोलेपन के साथ उसकी बालों पर यकीन करते जाना चाहिए। जरुदी करो। इसे पूरा करने के बाद "सदांघ फरिश्ता" श्रीर "हरजाई" के संवाद भी पूरे कर डालना।"

सबको निर्देश देकर युवक चला गया। हम भी उसके पीछे-पीछे चल दिए।

# [ १३ ]

गिलयारे के दूसरे छोर पर, सब से श्रन्त में, एक श्रीर कमरा था।

"यह श्रडाप्टेशन विभाग है," भी, एच, भी, ने बताया—"यह बोरों
का विभाग है। यहां लेखकों से श्रनुमित लिए बिना ही उनके कथानकों को
उदाने का काम किया जाता है। इस विभाग के कर्मचारी मोटर-चोरों की तरह
हैं। जिस तरह वे मोटर को खुराते हैं, उस पर दूसरा रक्त चढ़ाकर उसका लाइसेन्स-टिकट बदलवा लेते हैं। उसी तरह ये लोग भी किसी उपन्यास या नाटक
की तेते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये लोग बाकायदा डाका डालते हैं।
किसी विदेशी फिलम को लेकर ये लोग उसे फिर से शूट करते हैं, श्रीर नाम
बदल कर बाजार में चालू कर देते हैं। कभी-कभी तो नाम तक बदलने
की भी तकलीफ गवारा नहीं करते। मारसेल कोन के फैंच चित्र के साथ ऐसा
ही हुआ। इसी तरह एक श्रंगरेजी फिलम को भी उड़ा लिया गया था।"

"अगर मैं भूलता नहीं हूं तो ब्य टारिकंगटन ने, अनुमित के विना उसके उपन्यास का फिल्म बनाने पर, वार्नर अदर्स के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था।"

"और, इस तरह की घटनाएँ तो श्रव एक श्राम बात हो गई हैं। टारकिंगटन के पास तो खैर इतनी खमता थी कि वह मुकदमा लड़ सके। श्रन्य बहुत से लेखक तो मन मसोस कर बैठ रहते हैं। फिर क्लासिक्स का जिस प्रकार हुलिया बदला जाता है, उसे देखकर तो श्राज के लेखकों के पूर्वज श्रपनी कहों में भी तिलमिला उठते होंगे। तौलस्तौय की श्रन्ना कैरेनीना की 'सुखान्त' बनाने के लिए जिस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा गया वह....."

गिलियारे के दोनों खोर बने कमरों की खोर देखकर, अपनी गरदन को

उदासी के साथ हिलाते हुए, पी, एच पी ने कहा— "श्रव तक लेखकों के श्रलग श्रपने चेत्र, शैली श्रोर स्कूल होते थे,—उपन्यास लिखनेवाले, किवताओं की रचना करनेवाले, नाटक लिखनेवाले, श्रालोचक श्रोर पत्रकार श्रादि । लेकिन हालीयुड ने उनके इस व्यक्तित्व को खत्म कर दिया है, श्रोर वे फिल्म-उद्योग रूपी मरीनिरी के पुर्जे बनकर रह गये हैं। प्रत्येक लेखक श्रपने-श्राप में पूर्ण किसी एक रचना को जन्म नहीं देता, यरन् श्रलग-श्रलग श्रांगों का निर्माण करता है। कहानी, उपन्यास श्रोर किवता लिखने वालों की जगह श्रव प्लाट खोजने वालों, प्लाट बनाने बालों, घटनाश्रों को जोड़ने वालों, पृष्ठभूमि के लिए दश्य बनाने वालों, क्योपकथन लिखने वालों, हँसी श्रोर श्राँसू निकालने वालों, सेनस श्रपील पेदा करने वालों, रोगटे खड़े करने वालों, चोरी के माल को फिर से रंग-चुन कर पेश करनेवालों ने ले ली है। लेखकों की श्रव यह दशा हो गमी है। श्रगर ऐसा न किया जाय तो उत्पादन न बढ़े। यह 'कन्वेयर सिस्टम' कहलाता है। मेरा वश चले तो मैं फिल्मी दुनियाँ को जला कर पूल में मिला हूं।"

"इसमें फिल्मी दुनियाँ का नहीं," मैंने कहा,—"उन लोगों का दोष है जो उसके सुत्राधार हैं, उस न्यवस्था का दोष है जो....."

"फिर वही राजनीति ?" पी, एच, पी ने कहा,—"मैं लेखक हूँ; श्रौर लेखक की हैसियत से उस निरंकुश मनमानी का जिक्र कर रहा हूँ जो सिनेमा ने साहित्य के साथ की है। मेरा मतलब खास हाली बुंड से है, उसके मालिकों से नहीं। मालिकों को तो चाहे जब बदला जा सकता है, लेकिन उनके बदलने से हाली बुंड नहीं बदल जायगा। जब मैं हाली बुंड का नाम लेता हूँ तो मेरा मतलब कला के उस रूप से है जिसे हाली बुंड ने, सिनेमा ने, जन्म दिया हैं; श्रौर जब मैं हाली बुंड के बौसेज का जिक्र करता हूँ तो मेरा मतलब मालिकों से नहीं, बिक्र उस भावना श्रौर विधान से है जो हाली बुंड में ब्याप्त है, जिसके नियंत्रण में सिनेमा की कला का दम धुट रहा है।"

"बहुत ठीक," मैंने कहा,—"मैं भी जब हालीवुड का नाम लेता हूँ तो मेरा मतलब हालीबुड ही होता है, और जब मालिकों का नाम लेता हूँ तो....."

"तुम्हारा दिमाग तो बिलकुल जंगली है !" पी-एच-पी ने हाथ हिला कर मेरी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा श्रीर फिर चुप हो गया,---लगता था जैसे वह खो गया हो।

## [ 88 ]

पी-एच-पी गलियारे के दूसरे छोर पर होने वाली हल वल की श्रीर स्तब्ध-सी नजर से देख रहा था।

मेरा ध्यान भी उधर गया। अजब इतचल थी। आग बुमाने के पाइप निकाले जा रहे थे, मेज-कुर्सियों का देर दरवाजों के आगे जमा किया जा रहा था।

''क्या आग लगी है ?" मैंने पूछा।

पी-एच-पी का चेहरा पीला पड़ गया, श्रीर वह दोनों कंधों के बीच अपना सिर छिपाने की कोशिश करने लगा।

"त्याग से भी बदतर," उसने कहा,—"आज फिर गड़बड़ शुरू हो गई!"

बाहर मोटर साहकिलों के शाने की घरघराहट सुनाईं दी। एक चील मारकर पी-एच-पी पास की खिड़की में से कृदकर फूलों की क्यारी में जा गिरा। दो हट्टे-कट्टे श्रादमी एक युवती को पीट रहे थे। उन्होंने जल पी-एच-पी को देखा वो उसके सिर पर भी एक डंडा रसीद कर दिया। युवती लेंगहाती हुई भाग निकली। मैं भागकर पी-एच-पी के पास गया। हट्टे-कट्टे श्रादमी बराबर के दरवाजे से बाहर खिसक गये। पी-एच-पी को मैंने जमीन से उठाया, श्रोर हम दोनों भागकर बाजार में पहुँचे। बाजार में श्रच्छी-खासी भीड़ जमा थी। मैंने जानना चाहा कि मामला क्या है, मगर इसका मौका नहीं मिला। दोनों हाथों से श्रपने सिर को दावे पी-एच-पी फिर भाग खड़ा हुआ। मैंने भी उसका पीछा किया। पीछे से पिस्तौल चलने की श्रावाज सुनाई दी। मोटर साइकिलों की घरघराहट श्रोर भी तेज होती जा

रही थी। हम एक गत्नी में घुस गये, श्रौर श्राने-जाने वालों से टकराते-वचते श्रन्त में एक ऊंची इमारत के खम्बों के पीछे हमने शरण ली।

"आखिर हुआ क्या ?" मैंने हॉॅंपते हुए पूज़,—"क्या किसी की हत्या की गई ?"

पी-एच-पी दोनों हाथों से अपना मुंह ढके खड़ा था। सुबिकयों से उसका सारा बदन हिला रहा था। अपने को संभालने में उसे कई मिनट लग गये।

''अजीव मुसीवत है,'' पी-एच-पी ने कहा,—''स्टूडियो के कर्मचारियों ने श्राज फिर हड्ताल कर दो है। पिछली हड्ताल १६४७ में शुरू हुई थी.....सभी अखवारों में उसकी खबर छपी थी......कई सौ घायल हुए थे......''

''लेकिन तुम इतना श्रातंकित क्यों हो ? तुमने तो हड्ताल नहीं की ?''

"लेकिन वे यह थोड़े ही देखते हैं कि कौन हड़ताल कर रहा है छौर कौन नहीं। जो सामने पढ़ जाता है, उसी पर चोट करते हैं। श्राँस्-गैस छोड़ते हैं। गन्दे-से-गन्दा मलया उठाकर ऊपर उंड़ेलते हैं। सीधे आदिमियों पर अपनी मोटर साइकिलें चढ़ा देते हैं...हरामी कहीं के......."

''प्राखिर किसे गाली दे रहे हो ?" मैंने पूछा।

"उन्हें जो डंडे चलाते हैं....मोटर साइकिल दल के सिपाही...सब हरामी हैं...लेकिन वे पैसे के लिए यह सब करते हैं....डनके मालिक जो कहते हैं....."

''उनके मालिक कौन.....कौन मालिक ?"

"तुम्हारा दिमाग तो बिलकुल जड़ है !" पी-एच-पी ने सु मला कर कहा,—"मालिकों से मेरा मतलब है वे लोग जो श्रसली सूत्रधार हैं, जो कभी सामने नहीं श्राते, लेकिन फिर भी......"

एक ही गिनती में पी-एच-पी सबके नाम गिना गया-फिल्म कम्पनियों के मालिकों के ही नहीं, उन लोगों के भी जो हन मालिकों का सूत्र-संचालन करते हैं।

''श्रसली मालिक यहाँ के बड़े-बड़े बैंक हैं,'' पी-एच-पी ने कहा,— ''राकफैलर का चेज़ नेशनल बैंक, मारगन बैंक, लीहमान बदर्स बैंक, मारगन का पुरलस कापोंरेशन, डिल्लन रीड का बैंकिंग कापोंरेशन......''

''बीसवीं सदी फीक्स कम्पनी किसके नियन्त्रमा में है ?" मैंने पूछा।

"राकफैलर के।"

''और कोलम्बिया ?"

"कैलीफोर्निया वैंकर्स के।"

"और यूनिवर्सल ?"

"स्टैग्डर्ड के पीरता बैंक।"

"श्रीर न्यूजरील स्टूडियी !"

''मार्च त्राफ टाइम न्यूजरील मारगन के नियन्त्रण में हैं, श्रीर यूना-इटेड न्यूज...... श्रोह, सवाल पर सवाल करने की तुम्हें बुरी श्रादत पड़ गई है।"

पी-एच-पी सड़क पर चलने लगा। मैंने भी उसके साथ-साथ कदम बढ़ाये। अपनी गरदन के पिछले भाग को वह अभी तक सहला रहा था।

''जहन्तुम में जायें ये सब !'' उसने कहा,—''शुक्ते इनसे कोई वास्ता नहीं। इसी तरह लोग 'लाल' बनते हैं। मैं लेखक हूँ, सिनेरियो विभाग में काम करने वाले लोगों की तरह लोहे की मशीन नहीं। गुक्ते साहित्य से दिलचस्पी है, फिल्म-कम्पनियों के मालिकों को कौन नवाता है, इससे गुक्ते कोई मतलब नहीं। मुक्ते सबसे द्यधिक चोट लगती है यह देखकर कि ब्यापारि-कता श्रीर ग्रुनाफे की भावना ने किस हदतक हर जगह प्रवेश कर लिया है। मुनाफे के सिवा हमारे प्रकाशक श्रीर कुछ नहीं देखते।''

### [ १५ ]

सिगरेट खरीदने के लिए हम एक दुकान पर रुके। वहाँ क्लासिक्स के कुछ जेबी-संस्करण दिखाई दिये। ये जेबी-संस्करण अभी हाल ही में प्रकाशित होकर नये-नये बाजार में आये थे। "यह देखों", मैं ने पी. एच. पी. से कहा, — "कितने सस्ते में क्लासिक्स के ये जैबी संस्करण प्रकाशित किये गये हैं। इन संस्करणों की तारीफ करनी ही पड़ेगी।"

"तुम तारीफ करने की बात करते हो," पी.ऐच पी. ने गुस्से में भर कर कहा,—"में कहता हूं, इससे बढ़कर अपराध और कोई नहीं हो सकता। दिन-दहाड़े ये लोग क्लासिक्स की चोरी करते हैं, काट-काँट कर उन्हें बराबर कर डालते हैं और फिर, ऊपर से रंग-चुन कर, उन्हें बिसातियों और दवाफरोशों के यहाँ बेचने के लिए भेज देते हैं। हालडमैन जुलियस ने क्लासिक्स को जेबी बनाने के लिए उनमें इतनी काट-काँट की है कि उन्हें खब पहचानना तक सुश्किल हो गया है। इसी तरह की हरकत नौफ आधुनिक लेसकों के साथ कर रहा है। उनकी किताबों का कीमा बनाकर, द्सरे नामों से, वह उन्हें बाजार में चलाता है।"

च्यंग-अरी मुद्रा के साथ पी. एच. पी ने एक जेबी किताब की श्रीर हं केत किया। यह शेक्सपियर का जेबी संस्करण था जो खासतीर से श्राधुनिक पाठकों के लिए तैयार किया गया था।

'वीकली बुक रिन्यू' में इस जेबी संस्करण की आलोचना पढ़ कर देखो," पी ने कहा—"आलोचक ने, शाब्दिक मानी में, इसे 'शेक्सपियर की हल्की डोज' कहा है। ये लोग इस तरह लिखते हैं मानी शेक्सपियर जेखक न होकर कास्टर आयल हो जिसकी हल्ली और भारी खुराकें दी जाती हैं। पेटेचट दवाइयों की तरह थे लोग श्रव शेक्सपियर को बाजार-घाट उतार रहे हैं। एस्पिरीन के तर्ज पर तुम इसे शेक्सपिरीन भी कह संकते हो। वह दिन दूर नहीं जब बाजार में 'डिकन्सोल', 'ह्यूगोल' आदि भी दिखाई पहने लगेंगे।"

सिगरेट स्टोर से हम बाहर निकल आये। पास ही एक और दुकान थी। उसके दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था: हमसे लिखाइए, अपने नाम से छपाइए!

कहानी और उपन्यास,

रिपोर्ताज और आलोचना,

भापए और अभिनन्दन पत्र,
जीवनी और संस्मरण,

हम सभी कुछ सप्लाई करते हैं,

किफायती दाम, सन्तोपप्रद काम

हमसे लिखाइए, अपने नाम से छपवाइए:

[ ए. ई. साहित्यिक एजेन्सी, शाखाएँ अमरीका-भर में । ]

''चलो, इसे भी देख लें,'' मैंने पी. ऐच. पी. से कहा।

अन्दर प्रवेश करने पर सबसे पहले ही एक आकर्षक युवती से सुलाकात
हुई। हमारे छुछ कहने से पहले ही उसने अपनी बात शुरू कर वी-

"किस तरह के खेलों में तुम्हारी दिलचस्पी है ? हमारी प्रजेन्सी हर तरह के आर्डर लेती है। समय पर हम काम देते हैं। तुरत काम कराना ही तो २४ प्रतिशत अधिक देना होगा। अरे....."

उसने एक बार मेरी श्रोर श्रीर फिर पी.एच.पी. की श्रीर देखा। फिर कहा,—''तुम लोग तो खुद लेखक हो। क्यों, मैंने ठीक समस्ता न ? हम तुम्हें विषय वस्तु—िलखने की कंपनी सामग्री—भी दे सकते हैं। सभी तरह का कटचा माल हमारे पास है।''

"तुम्हारी एजेन्सी की कोई अपनी खास शैजी भी है ?" मैने उससे पूछा।

"बाबा श्रादम से लेकर श्रति श्राधुनिक शैली तक, स्टाइल जो भी तुम्हें पसन्द हो," उसने कहा,—"हमारे पास सभी श्राधुनिक शैलियाँ मौजूद हैं।"

यह कह कर उसने एक मोटी ऋलवम उठाई। इस पर लिखा था--शैंलियों का सूचीपत्र।" इसके हर पन्ने पर शैंलियों के नसने दिये हुए थे।

"यह देखने", युवती ने एक पन्ने की श्रोर संकेत करते हुए कहा-"यह फाकनर-शैली का नमूना है, यह थौर्नटन विलंडर की शैली है श्रीर यह

गर्टरूड स्टीन की; श्रीर यह जायस की शैली का सुलका हुश्रा संस्करण है,—चेतना का श्रन्तर प्रकाश जैसा का तैसा मौजूद है, तिस पर ख्बी यह कि इसके शब्दों का रूप बोधगम्य है; श्रीर यह श्रमरीकी जायस जेम्स थर्बर की शैली है जो श्राजकल बहुत प्रचलित है; श्रगर श्रधिक जनप्रिय शैली चाहते हों तो यह देखिये, मिचेल श्रीर स्टुअर्ट ह्वाइट की शैली के नमूने भी यहाँ दिये हुए हैं।"

यह सब देख कर में अचरज में रह गया।

"हद है!" मैंने कहा,—"यह तो मैंने सुना था कि अमरीका में अनेक ऐसे प्रेत खेखक हैं जो जिखते तो खुद हैं, मगर वह जुपता दूसरों के नाम से है। खेकिन इस चीज ने बाकायदा ब्यापार की शक्ज जो जी है, यह मेरी कल्पना से बाहर था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि......"

"इसमें आश्चर्य की क्या बात है ?" युवती ने अपनी भौहों में बल बालते हुए कहा,—"तुम तो इस तरह बातें करते हो मानो सीधे टिम्बकटू से चले आ रहे हो।"

"यह मास्को के रहनेवाकी हैं," पी एच पी ने मेरा पश्चिय दिया। युवती ने सकपकाई-सी दृष्टि से मेरी श्रीर देखा। फिर श्रगते ही वया उसके चेहरे पर चमक श्रागई।

"श्रोह, तो तुम शायव वहाँ से भागकर श्राये हो !" युवती ने कहा,—
"श्रोर श्रव तुम श्रपने कडवे अनुभव जिखना चाहते हो, ठीक है न ? सोवियत
संघ के बारे में हमारे पास बहुत ही दच्च जेखक हैं। जो भी चाहो, तुम्हारे
जिए जिखकर दे सकते हैं,—उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, निवन्ध,
जेखों की सीरीज। सीरीज के श्रनेक शीर्षक हमारे पास हैं, जैसे,—'साहित्य
से शून्य देश', 'के मजिन के गुप्त रहस्य।"

मैंने पी एच पी की श्रोर कनखियों से देखा।

"मैं एक कहानी लिखना चाहता हूँ जिसमें 'सफेद टेलीफोन' का रहस्योद्घाटन किया गया हो ।"

पहली बार युवती की जवाब देने में कुछ कठिनाई का सामना

करना पढ़ा।

"श्र-र-र......में कह नहीं सकती.....यह तो श्रजब-सा विषय है.... जटिल विषयों पर हम श्रधिक चार्ज करते हैं......"

इसी बीच टेलीफोन की धयटी बज उठी। युवती ने रिसीवर उठाया— "हलों "हाँ। एक लेख के लिए आर्डर? — सिनेंटर ब्रू के लिए । हाँ, तैयार है। इसे कहाँ भेजें? ठीक, श्रभी भेजते हैं। क्या, कहा एक लेख श्रीर चाहिये? श्रव्हा......"

युवती को बात करते हुए छोड़कर हम बाहर चले आये।

### [ १६ ]

पी.एच.पी, की बुरो हालत थी। लगता था जैसे लड्खड़ाकर यह गिर पड़ेगा। जब तक हम एक पार्क में लाकर बैंच पर न बैठ गये, वह मेरी बाँह से बिपका रहा।

"तुन्हें शायद नहीं माल्म" उसने मेरे निकट खिसते हुए कहा—"में खुद भी प्रोत-लेखक हूँ। पी-एस-पी का अर्थ है, पिन्तिशंग हाउस का प्रोत। में पेशेवर लेखक हूं। तीन उपन्यास, पचास से ऊपर कहानियाँ, अनिगनत लेख—साल में लगभग दस लाख शब्द सुमे लिखने पहते हैं। लेकिन मेरा अपना कोई नाम नहीं, खुद अपनी लिखी चीजों पर भी सुमे अपना नाम देने का अधिकार नहीं। मेरी तरह चार पी-एच-पी और हैं जो बौस के यहाँ काम करते हैं। प्रकाशक जो नाम बताता है, उसे हम अपनी रचनाओं पर डाल देते हैं। अमेर खुद में तकी तरह निराकार बने रहते हैं।"

"अमरीकन लेखकों की एक कानफ्रेंस में," मैंने कहा—"अलबर्ट माल्ट्ज ने प्रेत-लेखकों के बारे में एक बयान दिया था। लेकिन तब मुक्ते उस पर पिरवास नहीं हुआ था।"

"हम में से कुछ," पी. ने कहा—"प्रीत योनि को छोड़कर श्रपने वास्त-विक रूप में प्रकट होने में भी सफलता प्राप्त कर लोते हैं, लोकिन ऐसा बहुत कम होवा है। श्रधिकतर तो श्रपने नाम से छुपी किताब देखने की श्राशा हृदय में सँजोये श्रपना सारा जीवन प्रेत-योनि में ही बिता देते हैं।"

"श्रीर जो प्रोत योनि से बाहर निकल आते हैं, वे क्या करते हैं ?" मैंने पूड़ा, और खुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए कहा—"वे फिर दूसरे प्रोत-लेखकों को बटोर कर अपने निजी दुप्तर कायम करते हैं ?"

"नहीं," पी, ने जोर से गरदन हिलाते हुये कहा—"श्रगर मुक्ते इस योनि को छोड़ने का श्रवसर मिले तो मैं कभी ऐसा न करूँ। श्रीर श्रगर ऐसा करना भी पड़ा तो मैं सात जन्म भी उतना निर्मम नहीं हो सकता जितना कि हमारा पौस है। कुछ भरोसा नहीं, किस वक्त वह हमें निकाल बाहर कर दे। हर वक्त एक डर बना रहता है।"

''लेकिन तुम भी सच कहते हो,'' पी ने कुछ एक कर फिर कहना शुरू किया,—''प्रकाशकों की तरह हमारे लेखकों में भी न्यापारिकता घर करती जा रही है। भिन्न-भिन्न पत्र-पि्रकाशों को वे 'लेखकों का बाजारं' कहते हैं। उनका एक पत्र 'लेंखकों का डाइजेस्ट' है। यह पाठकों के डाइजेस्ट से भिन्न है। इसका एक मात्र उद्देश्य लेंखकों को उनके बाजार की स्थित और उतार—चढ़ाव से परिचित कराना होता है। यह पत्र लेखकों को बताता है कि किस वक्त किस तरह की किताबों का बाजार गरम होता है, और किस तरह की किताबों के लिए किस तरह के लेख लिखने चित्र और किस तरह के नहीं।

"खुद तुमने भी शायद यह बात देखी हो," पी कहता गया— "हमारे यहाँ किताबों और फिल्मों के नाम अधिकतर एक से होते हैं। कुछ वर्ष पहलें तुम्हारे देश का एक लेखक इलिया एरेनबुगं जब यहाँ आया था तो उसे भी यह बात अजय लगी थी। एरेनबुगं चाहे जितना अच्छा लेखक हो परन्तु च्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता था। असल में नामों का यह टकसालीपन च्यापारिक राजनीति के एक प्रमुख सिद्धान्त पर आधारित है। यह सिद्धान्त आहकों का इनरशिया नाम से प्रचलित है। उदाहरण के लिए तुम एक नये ढंग और काट की जाकेट तैयार करते हो और उसका नाम तिलस्माती जाकेट रखते हो। विज्ञापन के हारा तिलस्माती जाकेट चल पहती है। इछ दिन बाद तुम एक टोपी बाजार में चलाना चाहते हो, और इसका नाम भी तिलस्माती टोपी रख देते हो। नया नाम रखने से चलतू नाम अधिक ठीक होता है, और आहक आसानी से उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद तिलस्माती साइन, तिलस्माती तेल, तिलस्माती बूट पालिश,—चाहे जिसको तिलस्माती बनाकर सहज ही चला सकते हो। हालीयुड ने यही तरीका अपनाया। बिंग कासबी का फिल्म 'रोड ह सिंगापुर' बहुत चला। इसके बाद 'रोड ह जंजी-बार', 'रोड ह मोरक्को', 'रोड ह उटोपिया', 'रोड ह रियो' आदि का एक सिलसिला शुरू हो गया।

"यही तरीका श्रव साहित्य की दुनिया में भी इस्तेमाल हो रहा है। वान डाइक ने एक से नामों की बारह किताबें लिखीं--मालम होता था एक ही टकसाल के ढले हुए पेटेन्ट सिक्के चले आ रहे हैं। एलेरी क्वीन ने एक ही नास की छः किताबें जिखीं। खयाल यह था कि तीन किताबों की जो पाठक भ्रमना चका है, बिना विरोध के वह नम्बर चार, पाँच, छ: को भी हजम कर लेगा। युलरिच का तो नाम ही ब्लैक युलरिच पड गया क्यों कि उसकी हर किताय के नाम का पहला शब्द 'ब्लैक' होता था। केवल नामों तक ही नहीं, बल्कि विषय श्रीर कथानकों में भी यह परिपाटी चल पढी। रेबेका नामक एक फिल्म है जिसमें एक अंगरेजी गाँव के पुराने मकान में भयानक हत्या का दश्य दिखाया गया है। बाद में बननेवाली दरजनों फिल्मों में इस फिल्म की सैटिंग्स दोहराई गई श्रीर हत्या तथा श्रातंक से भरे फिल्मों की एक बाद सी आगई। कार्टर डिक्सन ने दरजनों किताबें ऐसी लिखीं हैं जिनका कथा-नक और विषय एक-सा है.--लाश का एक कमरे में पाया जाना जिसका भीतर से ताला बन्द है। युद्ध के बाद प्रकाशित होने वाली किताबों में जितने भी हत्यारे श्राये वे सब श्रपने ही किसी सम्बन्धी की हत्या करते हैं,-पित, पत्नी, चचा, साले या बहनोई की । अन्तर सम्बन्धियों में पड़ सकता है, पर शेष सब कुछ एक सा रहता है। टकसाली नाम श्रीर टकसाली कथानकों की इस परिपाटी में श्रारचर्य जनक कुछ भी नहीं है। सामृहिक उत्पादन के साथ टक-सालीपन का होना अनिवार्य है। व्यापारिकता जब साहित्य के सिर पर सवार

ो जाती है....."

"तुम तो बाकायदा क्षेक्चर देने लगे," मैंने कहा,—"जरा धीरे-धीरे बात करी।"

"वीच में मत टोको," पी, ने कहा,—''लेकिन इस तरह श्रिष्ठिक दिन नहीं चल सकता। हमारे यहाँ अनेक लेखक ऐसे भी हैं जो ज्यापारिकता का विरोध करते हैं। पर्ल बक ने काफी विरोध किया है। सिनक्लेयर ल्युविस को जब पुलिट्लर पुरस्कार दिया गया तो उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। इड़ दिन हुए तीन सौ लेखकों, कलाकारों और सिनेमा कर्मचारियों ने एक मैगजीन निकाला था। इसका नाम 'सैंतालीस' रखा था। प्ँजीपतियों को इससे श्रलग रखा गया। देखो, ज्यापारिकता से भरे इस देश में यह श्रब्यापारिकता सफल होपाती है या नहीं।"

### [ १७.]

पी, ने अपनी जेब से 'सैटर्ड रिन्यू आफ लिटरेचर' की एक प्रति निकाली। उसे मुक्ते देते हुए कहा,—''बह देखो, व्यापारिकता का श्रव हमारे यहाँ खुल कर विरोध होने लगा है। इस श्रव में प्डविन सीवर का एक लेख छ्पा है। जरा इसे पढ़ो।"

सरसरी नजर से मैं जेख को देख गया। सीवर ने घोषणा की थी कि अमरीकी साहित्य अपनी रचनात्मक शक्ति खो चुका है, और अधिकांश लेखकों का विकास कुण्डित हो गया है। उसने अधिकांश लेखकों पर यह आरोप लगाया था कि वे साहित्य की दृष्टि से नहीं, व्यापार को नजर में रखकर कितावें जिखते हैं। संपादक, प्रकाशक और आलोचक कितावों की बिक्री की संख्या से उनकी परख करते हैं,—साहित्य की परख के जिए 'बिक्री' ही उनकी सबसे बड़ी कसीटी है।

न्यापारिकता की यह भावना, सीवर ने इस लेख में जिला था, श्रम-रीका के साहित्य पर छा गई है, बल्कि कहना चाहिए कि नासूर की भौति श्रमरीकी-साहित्य के शरीर को खा रही है। देखने के बाद मैंने पत्र पी को लौटा दिया।

"सीवर के कथनानुसार," मैंने कहा,—"ग्रमरीकी साहित्य श्रपनी रच-नात्मक शक्ति खो चुका है, श्रीर उसका विकास श्रवरुद्ध हो गया है।"

"ना पूर की बात उसने बहुत ठीक लिखी है," पी. ने कहा,—"यही हमारे साहित्य का सबसे बड़ा रोग है।"

''सो तो ठीक है। लेकिन आखिर यह नासूर है क्या बला ?'' मैंने पूड़ा।

पी ने चिकित होकर कहा — ''इतनी देर से उसी का तो मैं रोना रो रहा हूं। श्ररे भाई! यह नासूर है मुनाफे की भावना जिसने हमारे साहित्य श्रौर खेखकों को ग्रस लिया है।"

"फिर वही भावना की बात," मैंने कहा,—"हाखी बुह का जिक्र करते हुए जब मैंने उसके बौसों—सूत्रधारों—का नाम लिया था तब भी तुमने उन्हें श्राँखों की श्रोट कर ज्यापारिकता की भावना की बात कही थीं। श्राखिर भावनाश्रों का हामन तुम कभी छोड़ोगे या नहीं?"

"हालीबुढ की बात छोड़ो," पी, ने कहा,—"साहित्य की बात करो। किसी एक प्रकाशक धीर सम्पादक की नहीं, व्यापारिकता की भावना को इस रोग के लिए जिस्मेदार ठहराना पड़ेगा।"

पी, सिगरेट के अवशेष को गटर में फेंकने के लिये उठा। मैं भी उसके साथ-साथ उठा। मेरा पाँव बैंच की टाँग में उलक गया, और लड़खड़ाकर पी. के ऊपर जा गिरा। पी. मेरा आघात न सँभाल सका, और उसका सिर जोरों के साथ बैंच से जा टकराया। यह चीट डगड़े के आघात से कुछ कम गहरी नहीं थी।

मैंने पी. से बार-बार माफी माँगी, श्रीर श्रनुरोध किया कि श्रपनी बात को जारी रखे । धीमे स्वर में, पर श्रावेग के साथ, उसने कहना शुरू किया—

"सच पूछो तो नासूर की बात करना बेकार है। श्रसल में इस स्थिति के खिए वे लोग जिम्मेदार हैं जो हमारे साहित्य के सुत्रधार हैं; प्रकाशकों श्रीर सम्पाद हों पर जो शिक्षंजा कसते हैं। मारगन श्रीर उसके सामीदार—वेकर्स, फिरार्स, वाण्डरिबल्ट श्रीर उनके दूसरे भाई-वन्छु 'टाइम', 'फारचून' श्रीर 'लाइफ' जैसे पत्रों के मालिक हैं। मारगन के हाथ में 'कोलियर', 'कन्द्री होम' श्रीर 'वोमेन्स होम कम्पेनियन' को बागडोर है। वह उन्हीं पत्रों को हथियाता है जिन्हें लोग श्रेषिक संख्या में पढ़ते हैं। लेकिन दूसरे पूँजीपित भी उससे पीछे नहीं हैं। 'न्यूजवीक' हैरीभैन, ऐस्टर, ह्विडनी श्रीर मैं लन के हाथ में है। यह पत्र भी भारी तादाद में छपता है। श्रमरीका के साठ बढ़े परिवारों में एक कर्टिस परिवार है। उसके हाथ में 'सैट डें ईविनंग पोस्ट', 'लेडीज़ होम जर्नल' श्रीर 'क्यूज़ी जेयटलमैन' की बागडोर है। दैनिक पत्रों का नाम मैं जान-जूक कर नहीं ले रहा हूं। तुम जानते ही होगे कि उनपर राकफैलर श्रप, मारगन ब्लाक, ह्विटनी बन्धु, मैंलन, हार्कनैस, दुयूपों श्रीर गयनहाइम का कब्जा है। किताबों का सामृहिक उत्पादन करनेवाले बड़े-बड़े प्रकाशक भी उनके हाथों में हैं।"

"श्रीर उस पुरानी प्रतिष्ठित फर्म हार्पर बदर्स का क्या हुशा ?" मैंने पूछा।
"एक तरह से वे किताबों के व्यापार की दुनिया से श्रक्तन हो गये हैं।
मैंजन ने उनका सारा ताम-काम जरीद लिया है। वैसे श्रमरीका में ६००
प्रकाशक हैं। जेकिन इनमें श्रद्धारह ऐसे हैं जो श्रमरीका के कुछ साहित्य के
श्राधे से श्रिधक के माजिक हैं,—श्राधे में रब श्रीर बाकी में सब बाजा
किस्सा है।"

पी. ने एक बार श्रपने सिर की सहताया, फिर घड़ी की श्रीर देखा श्रीर उज्जल कर खड़ा ही गया। सम्भवतः उसे श्रपने बौस का खयाल श्रागया था। मेरी श्रीर श्रनुरोध-भरी नजर से देखते हुये बोला:

"अपने ही पेशे के एक साथी से भिलकर बहुत खुशी हुई। ले किन एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वह यह कि जब तुम अपनी इस यात्रा के बारे में लिखो तो मेरा और मेरी कही हुई बातों का उरले ख सही-सही करना। मैं सानता हूं कि दाग-धटबे तो सूरज में भी होते हैं। अमरीकी साहित्य में भी अगर दाग हैं तो यह उसके सशरीर होने का जच्चा है। अमरीकी साहित्य राजनीति के अंकुश से मुक्त है और यहाँ के लेखक आजादी के साथ अपनी लेखनी चलाते हैं। मैंने जो यह सब कुछ तुमसे कहा है, इसका उब्लेख करना न भूलना। नहीं तो," पी. ने अपने स्वर को कुछ धीमा करते हुए कहा,—"गैर अमरीकी कमेटी से मेरी जान नहीं बच पायगी और ट्रूमेन-भक्ति का शिकंजा मुक्ते दर-दर का भिखारी बना देगा।"

"चिन्ता न करो', मैंने पी. को विश्वास दिलाया,—"मैं तुम्हारी बातों का गलत या ग्रधूरा उल्लोख नहीं करूँगा।"

### [ २≈ ]

पी. से बिदा होकर मैं अपने होटल के लिए चल दिया। पी, श्रीर उसके दूसरे लेखकों के वर्त्त मान श्रीर भविष्य के बारे में श्रनेक विचार मेरे हिमाग को मथ रहे थे।

"अरे हैक्तो ! दु:ख है कि तुम्हारे यहाँ आने की खबर हमें पहले नहीं मिल सकी।" सहसा पीछे से मुक्ते एक उमंग-भरी आवाज सुनाई पड़ी। अगले ही त्रण किसी ने मेरा कन्धा थपथपाया और फिर बड़े उत्साह से मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर पूरी मिलनसारी के साथ दबाया।

मैंने घूम कर देखा। मेरे चारों श्रोर हँसते हुए चेहरे हिखाई पड़ रहे थे।

"हमें अभी पता चला कि तुम यहाँ आये हो। साथियों ने कहा कि हम तुमसे मिलों और मिलकर तुम्हारा और तुम्हारे देश की जनता का अभि-नन्दन करें।" ढीले ढाले कपड़े पहने एक लम्बे युवक ने कहा, —''हम लोगों की वेश-भूषा का खयाल न करना। अभी-अभी पुलिस और 'लिजन' के फासिस्ट गुरहों से निबट कर आरहे हैं।"

इस लम्बे युवक के पास ही एक दूसरा युवक, सैनिक वर्दी में, खड़ा था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और गाल पर खरोंच का ताजा निशान था। उसने सीने पर लगे 'लाल सितारे' की ओर गर्व से संकेत करते हुए कहा,—''एल्व नदी के तट पर तुम्हारे और हमारे देश के सैनिकों ने जब हाथ मिलाये थे तो एक सैनिक ने सुके यह भेंट किया था। यही मेरा सब से बड़ा तमगा है।"

"तुम हमारे साहित्यिक उत्पादन-केन्द्र का अध्ययन करने यहाँ आये हो," एक सुन्दर लड़की ने कहा । आँख के पास की अपनी चोट को हाथ से छिपाने का प्रयत्न करते हुए वह कह रही थी,—"मैंने तुम्हें बगीचे में देखा था.... सिनेरियो विभाग के सामने । मैं अभिनेत्री का काम करती हूँ।"

"उस प्रेत लेखक, —पी. एच. पी, —ने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया होगा।" जाल सितारे वाले लड़के ने कहा, — "लेकिन एक बात वह गलत समक्तता है। वह यह कि अमरीका के डालर-सेट, —यह बिलकुल साफ है कि, —न सब लेखकों को खरीद सकते हैं, और न सब पाठकों को मूर्ल बना सकते हैं।"

"हाली बुड साहित्य के लिए सचमुच खतरनाक बन गया है," ढीले कपड़े पहने हुए लम्बे युवक ने कहा,—"लेकिन तुम्हारा वह पी. एच. पी डालर-सेटों की ताकत को कुछ बढ़ा-चढ़ा कर भी पेश करता है। हाली बुड के साम्राज्यवाद का भी, दूसरे साम्राज्यवादों की तरह, श्रन्त निश्चित है। 'कन्वेयर सिस्टम'— जिसे श्रसल में कतरन सिस्टम कहना चाहिए,—की बदौलत जिस तरह के फिल्म बन रहे हैं, वे हाली बुड की गाड़ी की श्रिधक दूर तक नहीं खींच सकते। दुनिया के पाठकों और सिनेमा देखने वालों को श्रपना दास बनाने का उनका सपना इन्हीं पाठकों और दर्शकों की लोहे की दीवार से टकरा कर चकनाचूर हो जायगा।"

"इस गंदगी से हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं," लड़की के पास खड़े चश्मा लगाए एक युवक ने कहा,—"लेकिन श्रमी भी बहुत कुछ करना बाकी है। साल के सब से रही फिल्म को हम एएटी-श्रास्कर पुरस्कार प्रदान करते हैं। पूँजीवादी श्रखबार चाहे जितना प्रचार करें, हमारा यह पुरस्कार उनकी पोल खोल देता है।"

"अच्छे फिल्मों को जनता आज भी पसन्द करती है, और हमेशा पसन्द करेगी। 'हमारे जीवन के सबसे अच्छे चण' नामक फिल्म को जनता ने बेहद पसन्द किया था। युद्ध के बाद के अमरीका से चुक्थ एक भूतपूर्व सैनिक इस फिल्म का नायक था श्रीर..."

"इस फिल्म में एक दृश्य ठीक वैसा ही है जैसा कि हम श्रभी-श्रभी, श्रपने वास्तविक जीवन में, खेळकर श्रा रहे हैं," लम्बे युवक ने कहा,—"हास्ट हारा प्रकाशित एक श्रखबार को पढ़ते-पढ़ते एक फाशिस्त सोवियत रूस के विरुद्ध युद्ध की श्रावाज लगाने लगता है। श्रन्त में फिल्म के उस दृश्य में उसकी खुद मरम्मत होती है।"

"इस फिल्म की सफलता," जाज सितारे वाले युवक ने कहा,—''झौर कालडवेज, सिन्दक्लेयर ल्युविस, हावर्ड फास्ट की पुस्तकें तथा चार्ली वैपिलन के फिल्म इस बात का प्रमाण हैं कि डाजर श्रमरीका की समूची जनता श्रीर उसके सभी लेखकों की नहीं खरीद सकता।"

एक मीटिंग में उन्हें जाना था, इसिलए वे ऋधिक देर तक नहीं रक सके। एक जहके ने मुक्ते होटल के रास्ते का एक 'शार्ट कट' बताया कि अगर उधर से जाऊँ तो जहदी पहुँचा सकता हूँ। सबसे [विदा लेकर अभी मैं दो-चार कदम ही गया हूँगा कि मुक्ते अपने पीछे से पाँव पटकने और चिरुलाने की आवाज सुनाई दी। बौस के आफिस की इसारत के प्रमुख दरवाजे से निकल कर अनेक लोग मेरी और चले आ रहे थे। एक खुझी खिक्की पर कुका हुआ बौस, मेगाफोन हाथ में लिए, चिरुला रहा था, — "हाँ, यही है।"

तरह-तरह की भजी-ब्रुरी आवाजें करते एक दरजन लोगों ने मुक्ते घेर लिया। इनके चेहरे और आकृति भावशूच्य थे। उनके हाथों में फोटो लेने के कैमरे थे। हर कोण से उन्होंने मेरे चित्र लेना शुरू कर दिया। एक तो बिल-कुल जमीन पर लेट गया, और लेटे-लेटे ही उसने मेरा चित्र जिया। फिर सबने अपनी नोटबुकें निकाल लीं, और मेरे अधिक पास खिसकते हुए सवालों की बौज़ार लगा दी।

"शोलोखोव किस धमरीको श्रभिनेश्री को सबसे श्रव्हा सममते हैं? तुम्हारे उपन्यासकार क्या श्रमरीका के गुप्त हथियारों और श्राक्षमण् के श्रातंक का चित्रण करने वाली कितावें नहीं लिखते? सोवियत लेखकों की यूनियन के कितने सदस्य ईंटें ढोने का काम करते हैं? एडरेनुवर्ग श्रपने धाफिस में कितने

योत-लेखकों से काम कराता है ? श्रपनी पतलून पर सोवियत लेखक क्या चीज बाँयते हैं,--पेटी-या सस्पेण्डर ?"

एक रिपोर्टर ठीक मेरी नाक के नीचे उझ्रब-उझ्रल कर बार-बार एक ही नाक्य को दोहरा रहा था—''तुम्हारे देश में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं है, खेकिन हमारे देश को कला आज़ाद है !"

मैंने उसे और दूसरे रिपॉटरों को खुप रहने के लिए हाथ का संकेत किया। और सब तो शान्त हो गये, सगर वह उसी प्रकार उज्जल-उज्जल कर कहता रहा,—"तुम्हारे देश में लिखने की कोई श्राजादी नहीं है जबिक हमारे देश में है। तुम्हारे देश में """"

श्राखिर वह भी जुप हो गया, और मेरे पाँच के पास गृहमुडी-सी बना कर बैठ गया और अपनी नोटलक में, दूसरे रिपोर्टरों की तरह, वह भी जरुती-जरुटी कुछ जिलमे जगा। मैंने श्रपनी जाकेट की सलवर्टे सीधी कीं. श्रीर टाई को भी ठीक किया. - यह सोचकर कि सम्भवतः ये रिपीर्टर मेरे आकार-प्रकार ं श्रीर हिल्ये का वर्णन लिख रहे होंगे । इसी बीच मैं यह सीचता रहा कि उनके सवालों के क्या जवाब मुक्ते देने चाहिएँ ? सेरी नाक के नीचे उछ्ज-उक्कल कर अपनी श्राजाद लेखनी की दोहाई देने वाला रिपोर्टर लिखते-लिखते. अपने ही लिखे हुए पर बीच-बीच में ख़ुश भी होता जाता था । मैंने सुक कर देखा कि वह क्या लिख रहा है। मैं चिकत रह गया। अपनी श्राजाद लेखनी से बड़ी आजादी के साथ, हालांकि मैंने अभी तक जवाब देना गुरू भी नहीं किया था. वह मेरे द्वारा दिए गए तथाकथित जवाब लिख रहा था। उसने लिखा था कि रूसी अखबारों के दफ्तर लेखकों के लिए हवालात से कम नहीं होते । सोवियत संघ के आधे से अधिक खेलकों को ई टा ढोने का काम करना पडता है। एक सोवियत खेखक ने अमरीका के गुप्त हथियारों पर एक नाटक लिखना ग्ररू किया, श्रीर लिखते-लिखते वह इतना श्रातंकित हो गया कि उसके हृदय की घडकन बंद हो गई, उसकी चेतना को लकवा मार गमा ।"

धीरे-धीरे मेरी श्राँखों के सामने जीवन की वास्तविकता स्पष्ट होकर

उभरने लगी। हार्स्ट के कुत्तों की टोली श्रव मेरे सामने से गायब हो गई थी, श्रोर उसकी जगह श्रमरीकी पत्र-पत्रिकाश्रों का एक श्रम्बार लगा हुश्रा था। सामने का चौक गुलदान बन गया था, बौस के श्राफिस की भारी इमारत ने एक भीमाकार किलाब का श्राकार धारण कर लिया था, श्रोर दूर से एक चीखनुमा श्रावाज श्रा रही थी—"हमारी कला श्राजाद है...."

यह द्यावाज, कला की द्याजादी की द्याचाज, भीमाकार किताब के भीतर से निकल रही थी जिसके कवर पर, सुनहरी द्यालरों में, बिल्ला था—"इ.णु. युग का द्यमरीकी साहित्य!"

मेरा कुत्ता रेगी मेरे पाँच के पास ऊँघ रहा था । सहसा कान खड़े करके वह गुर्रा उठा। किताब के भीतर से आनेवाली आवाज बंद हो गई।

श्रीर, इस प्रकार, साहित्य श्रीर संस्कृति के श्रमरीकी केन्द्र की मेरी यात्रा समाप्त हुई।

# नागामाकी से कोरिया तक

चौबीस नवम्बर, १६१०। रात का अंधेरा अभी छट भी न पाया था कि अमरीकी सेनाओं ने पूरे दल-बल से हमला शुरू कर दिया। कोरियाई जन-सेना और चीनी स्वयं सेवकों को घेर कर नष्ट करना और मीचें के ससूचे विस्तार में मंचूरिया तक श्रागे बढ़ते जाना इस हमले का उद्देश्य था।

श्राठवीं श्रमरोकी सेना की पहली श्रीर नौवीं हुक दियाँ श्रानज् श्रीर तोक चोन के उत्तरी चेत्रों में केन्द्रित थीं। यहीं हमले का सर्वाधिक जोर था। उत्तर पश्चिमी श्रीर उत्तरी मोर्चा, इस झोर से उसं झोर तक, युद्ध से गर्मा उठाथा।

सभी कृापामार दलों को, हमखावरों की पांतों के विख्वाड़े में जो केन्द्रित थे, जन सेना के हाई कमान द्वारा पहते से तैयार की गई योजना के सुताबिक, दुश्मन पर टूट पड़ने के खादेश जारी कर दिए गए।

चारितम के दिवलनी पहाड़ों में किपे क्रापामार दलों को आठवीं अमरीकी सेना के पिछवाड़े पर हमला करने, तार-टेलीफोन की उनकी लाइनों श्रीर यातायात के साधनों को काटने, श्रीर पिछवाड़े की मदद को छिन्न-भिन्न करने का काम सौंपा गया।

श्रादेश के मिलते ही जापेमार-दल पिन्छम की श्रोर बढ़ चले। श्रमेक स्थलों से सिनसोनचेन-पर्योगयांग रेलवे लाइन को काटते हुए उत्तर-पिन्छम की श्रोर वे मुद्दे श्रीर यमफोरी स्टेशन पर उन्होंने श्रधिकार कर लिया। मार्ग में पड़ने वाली दुश्मन की सभी सैनिक चौकियों श्रीर गारदों तथा श्रमरीकी सैनिकों को ले जाने वाली दरलनों मोटर-लारियों का उन्होंने सफाया कर दिया।

छुड़बीस नवम्बर को, दिन के चार बजे के करीब, जहाँ पहली श्रमरीकी सुनचींग नगर में टुकड़ी का हैंड क्वार्टर था, छुपिमारों ने तीन श्रीर से दरार डाल दी। हमलावर इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। वे बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गये। आतंक ने उन्हें घर द्वाया, और अमरीकी तथा सिंगमनरी के अधिकांश सैनिक भाग खड़े हुए,—अमरीकी सैनिक ट्रकों और जीपों पर, तथा सिंगमनरी के पैदला। सिंगमनरी के सैनिकों का एक दल स्टेशन के पास एक रसायन फैक्टरी में लिपा था। उसने नगर के केन्द्रीय जिलों पर जहाँ अमरीकियों का अभी भी आधिपत्य था, गोलियों चलानी शुरू कर दीं। गोलियों की इस वर्षा के बीच अनेक फ-दर वायुवानों का उद्य हुआ और नीची उड़ान भरते हुए उन्होंने अपने ही सैनिकों को मशीनगनों से भूतना शुरू कर दिया। दखलन्दाजों के लिए यह कोई पहली या अनहीनी घटना नहीं थी। कुछ देर बाद हक्के बी- रवबम-मार भी आ गये। अमरीकी और सिंगमन री के सैनिकों ने अनेक उड़न-बिन्ह छोड़े, तरह-तरह के संकेत दिये, लेकिन उड़ाकुओं ने उन पर कर्त्य ध्यान नहीं दिया,—कोरियाई कम्यूनिस्टों की इन पेटेशट चालों का भला वे कैसे शिकार बन सकते थे।

बम-वर्षा के शांत होते ही छापेमार दलों ने हमला किया और शशु को शीझ ही नगर से बाहर खदेड़ दिया।

छापेमारों ने स्टेशन की इमारत में अपना छड्डा जमाया। जापानी सासन के काल में इस इमारत का निर्माण किया गया था। समूचा नगर, जो पहाड़ी बलुवान पर बसा था, स्टेशन के प्लेटफार्म से दिखाई देता था। नगर का छित्रकांश जल रहा था। लपटों के दारचीनी ऐसे रंग से साफ प्रकट था कि नापाम बमों से यह आग लगी है। आग और धुँप के दो भीमाकार बग्लों बीच गिरजे की बलुवां सलेटी छत धुंधली-धुँधली-सी दिखाई दे रही थी।

दुश्मन से छीनी युद्ध-सामग्रियों से लदे ट्रक और जीप मोटरें स्टेशन के सामने वाले चौक में श्रा-श्राकर खड़ी हो रही थीं। कितने ही श्रमरीकी श्रकसर, जो बन्दी बना लिये गये थे, वहाँ लाये जा रहे थे। ये सब दूसरे हिवीजन का ढाल के श्राकार का सैनिक-चिन्ह, सितारे की पृष्ठभूमि में एक श्रमरीकी श्रादिवासी का सिर,—लगाए थे।

सैनिक स्टाफ में दुभाषिये के रूप में नियुक्त युवती युंग श्रोक टांग युद्ध से पहले वह जीव-विज्ञान की छात्रा थी,—सैंडती हुई श्राई श्रीर संवाद श्राफिस में उसने प्रवेश किया। हुकड़ी-कमाराडर श्रान प्योंग हाक, श्राफिस में हैस्क पर बैटा श्रापनी बांह पर पट्टी बाँध रहा था।

"जल्दी आशो !" युंग श्रोक टांग ने कहा, श्रीर वह फिर तेजी से बाहर चली गई।

प्योंग हाक दुश्मन से छीने हुए कपड़े पहने था,—दोस्ती की भारी भरकम जाकेट जिसके किनारों पर बकरी को खाल की गोट लगी थी, 'फर' की गोट लगे ऊँ चे बूट, लकड़ी के खोल में एक रिवाल्वर और कन्धे से लटकी हुई एक कारबाइन बन्दूक। उसकी बांह में गोलियों के दो घाव लगे थे। मतलाय यह कि उसके लिए दौड़ कर जाना श्रासान नहीं था, श्रीर बाहर प्रतीक्षा करती जीप पर सवार होते-न-होते वह सर्वथा बेदम हो गया।

श्रोक टांग ने, मोटर चलाने में जो किसी पेशावर ड्राइवर से कम नहीं थी, गर्दन तोड़ गति छे जीप को दौड़ाना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने प्योंग हाक से कहा कि एक बंदी के बयान के मुताबिक गिरजा के पास वाली इसारत में श्रमरीको प्रथम कोर का तोड़-फोड़ सम्बन्धी श्रत्यन्त गुप्त तथा खुकिया कार्यवाहियों का प्रमुख श्रद्धा कायम था। इस श्रद्धे के बढ़े पंछी तो खैर भाग गये थे लेकिन बहुत सम्भव था कि इमारत में श्रभी भी हमारे इन्छ साथी बन्द हों जिन्हें बचाया जा सके।

कोने पर पहुँचते ही कार तेजी से सुड़ी छौर एक कटके के साथ हमारत के सामने जाकर खड़ी हो गई। इमारत जल रही थी, लेकिन इसकी लपटों का रंग नापाम यम की लपटों जैसा नहीं था। श्रोक टांग कार से कूद कर बाहर निकल श्राई श्रीर दौड़ कर श्रांगन में पहुँच गई। लेकिन सैनिकों ने उसे श्रागे नहीं बढ़ने दिया। कहा कि इमारत बस श्रव गिरा ही चाहती है। उन्होंने यह भी बताया कि वै इमारत की श्रव्छी तरह से तलाशी ले खुके हैं। लेकिन उन्हें कोई मिला नहीं।

भागन के एक कोने में हैं टीं की एक पक्की खपरेल थी। कैदी उसी

में रखे गये थे। श्रमरीकी सैनिक भागने की इतनी जरुदी में थे कि उन्होंने सभी कैंदियों को गोली का निशाना बनाने की जहमत नहीं उठाई, खिड़की के रास्ते एक हथ-गोला फेंककर ही उन्होंने संतोष कर लिया। हथ-गोले से तीन कैंदी घायल हुए। मुक्त हुए सभी साथी पहले ही स्टेशन के लिए रवाना कर दिए गये थे।

प्क सैनिक ने जो रुई को मुलसी हुई जाकेट पहने था, एक गीला फोल्डर श्रीर सुश्रर के चमड़े का एक बैग प्योंग हाक को दिया। उसने बताया कि एक कमरे में ये चीजें मिली हैं। कमरे की एक मेज पर बड़े-बड़े नक्शे पड़े थे, श्रीर एक कोने में फाड़े हुए कागजों का हेर श्रीर यह फोल्डर जल रहा था।

दो श्रन्य सैनिक श्रमरीकी वर्दी पहने एक व्यक्ति को पकड़ कर लाये। उसकी बाँह पर एक बिरुता लगा था। श्रोक टांग ने श्रनुवाद करके बताया कि इसके ऊपरी भाग में दो श्रन्तर हैं: एक यू श्रीर दूसरा एन, श्रीर इन श्रन्तरों के नीचे जिखा है;—युद्ध संवाददाता।

''निश्चय ही यह जापानी है,'' एक सैनिक ने कहा,—''इमारत में इसी ने आग लगाई थी। हमने जब इसे पकड़ा तो इसके हाथ में पैट्रील का टीन था।''

युद्ध संवाददाता का बिरुला लगाए आदमी ने बैठे हुए गले से कोरि-याई भाषा में मिमियाते हुए कहा—''मैं जापानी नहीं......उन्होंने ही मुक्त से यह सब कराया.....'

कैदी को बीच में लेकर दोनों सैनिक कार में सवार हो गये। फिर श्रोक-टांग की श्रोर मुँह धुमाते हुए प्योंग हाक ने श्रीधकारपूर्ण स्वर में कहा,— ''दस्तावेज श्रोर एक कैदी हमारे साथ है। गाड़ी को चलाने में श्रपनी श्रात्म-घाती रफ्तार पर जरा श्रंकुश रखना।''

"बहुत अच्छा," श्रोक टांग ने विनम्रता के साथ जवाब दया। लेकिन स्टेशन के समीप पहुँचते ही उसने इतने तेजी से गाड़ी मोड़ी की एक सैनिक के मुँह से चीख तक निकल गई।

सैनिक बंदी को स्टेशन के वेटिंग रूम में पहुँचा दिया। बंदियों को यहीं

जमा किया जा रहा था। प्योंग हाक और स्रोकटांग अपने चीफ स्राफ स्टाफ के पास पहुंचे।

चीफ आफ़ स्टाफ ने जो कि एक भूतपूर्व खान-मजदूर होन गिल योंग था, कहा कि पकड़ी हुई दस्तावेजों का सारांश तैयार करके दो। फोल्डर में, जिसके कवर पर "अत्यन्त गोपनीय जे-मुप्" लिखा हुआ था, चीनी भाषा में झपे हुए पर्चे रखे थे। इनमें मंचूरिया और मंगोलिया की आवादी के नाम एक अपील दुपी थी। अपील पर संयुक्त राष्ट्रों की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापित के हस्ताहर श्रांकित थे।

जापान के खिलाफ युद्ध के समूचे दौरान में चीफ आफ स्टाफ ने जेनरल लिन पिंआओं की सेना में काम किया था। खामोशी के साथ उसने अपील को देखा, उसकी एक प्रति अपने पास रखी, और शेष को जलाने का खादेश दिया।

"जाहिर है कि यालू नदी के पार पहुँचने पर ये इन पर्ची का प्रचार करना चाहते थे," उसने कहा,—"श्रपनी वैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बदमाशों ने!"

चमड़े के बैग में एक पुस्तक,—जापानी शतरंज का खेल सिखाने वाली एक गाइड,—श्रीर कपड़े की जिल्द चढ़ी एक नोटबुक थी। प्योंग हाक ने शतरंज की गाइड के पन्ने पलटे धीर उसके परिच्छेदों के शीघ क श्रनुवाद करके बताये: पहली चालें, खेल के मध्य में, बचाव की चालें श्रादि। शत-रंज की एक साधारण गाइड जिसका कोई खास महत्व नहीं,—श्रन्त में उसने श्रपनी राय प्रकट की।

लेकिन नोटबुक पर उसकी नजर तुरन्त जम गई। इसके पन्ने जापान की दोनों वर्णभालाओं, —कताकाना, और हिरागाना, —की लिखावट से भरे थे। लिखावट इतनी बसीट थी कि श्रवरों को पहचानना ग्रुश्किल था। ऐसे ही एक पन्ना खोलकर उसने जोरों से पढ़ना शुरू किया। दो वानयों के बाद ही चीफ श्राफ स्टाफ ने उसे रोक दिया।

"समूची नोटबुक को ध्यान से देखने की जरूरत है। जम कर बैठो श्रीर इस काम को श्रभी कर ढालो।" इसी समय श्रोक टांग ने जो शतरंज-गाहड का श्रध्ययन कर रही थी, चिल्ला कर कहा,—''श्रव समक्त में श्रा गया । हर पन्ने पर एक श्रचर के नीचे रेखा खिंची है, श्रीर हर पन्ने की संख्या पर एक निशान लगा है....निश्चय ही ये निशान इसकी कुंजी हैं।"

"बात इतनी श्रासान नहीं है", श्रपने सिर की क़रेदते हुये प्योंग हाक ने बुइबुड़ा कर कहा—"मुफे तो इसमें श्रद्धा-खासा गड़बड़-फाला मालूम होता है......"

इस पर चीफ आफ स्टाफ ने अपने जिय कील को दोहराया: "िकसी बाधा पर काव् पाने का सबसे अब्छा तरीका यही है कि उसे काबू में किया जाय।"

संवाद श्राफिस में लौटकर प्योंक हाक ने नोटबुक की जापानी जिखा-वट से जूमना शुरू कर दिया। पहले-पहल जो चीज मुश्किल मालूम होती थी, इन्द्र देर बाद जैसे-जैसे वह जिलावट से श्रभ्यस्त होता गया, वह श्रासान होती गई। कुळ, श्रंश, जास तौर से नाम, श्रंकों के रूप में दिये हुए थे। इनका भेद खोजने में श्राधिक कठिनाई नहीं हुई। इन श्रंकों का शतरंज-गाइड के पन्नों की संख्या से सम्बन्ध था श्रीर रेखांकित श्रहर उनकी कुंजी थे।

नीटबुक से जुमते के दौरान में घोकटांग कई बार उसके पास आई थी। उसने बताया कि आग लगानेवाला जो आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया था, उसने अपना सारा भेद खोल दिया है और बहुत ही दिलचरप बातें उसने बताई हैं। फिर वह यह स्समाचार लाई कि जन सेना और चीनी स्वयं-सेवकों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है, सिन्फुन्दोंग-नोनवोल सेन्न में दुश्मन के मोर्चे में दरार पड़ गई है, और दूसरे तथा पचीसवें अमरीकी डिबीजनों की खूब मरम्मत की जा रही है।

सुबह होने तक प्योंग हाक ने अपनी आखिरी बाधा पर भी काबू पा लिया, और नोटबुक की समूची गुण्त लिखाबट को पढ़ ढाला। यह एक डायरी थी जिसके प्रारम्भ में निम्निलिखित कहानी श्रीकेत थी।

# डायरी

पहाड़ी पर बने प्राचीन चबूतरे से नगर के श्रासपास का शानदार हरय दिखाई देता है, खासतौर से दिचाणी दरवाजे से शुरू होनेवाली सड़क का। बहुत दूर, पत्थर के एक पुल श्रीर उसके दाहिनी श्रोर एक पहाड़ी दलुवान पर छाये श्राननास के घने जंगलों की वाह्य-रेखाएँ दिखाई देती हैं। चबूतरे पर पत्थर की सीढ़ियों के पास में खड़ा हुआ था, श्रीर श्रपने एडउयूटेंग्ट श्रांर दुशापिये पाक चा चोंग के मुँह से मैंने यह कहानी सुनी थो।

यह चबृतरा, उसने बताया, तीन सौ पचास साल से भी श्रिधिक पुराना है। ली वंश के २२वें शाह योंगचोंग ने इसे बनवाया था। उसके पिता प्रिंस चानधोन की समाधि जंगल-छाई पहाड़ी के उस पार स्थित है। उसकी मृत्यु श्रात्यन्त श्राजीब परिस्थिति में हुई थी।

पर राष्ट्र नीति के मामले में अपने पिता शाह योंगवींग से उस का मतभेद था। शाहजादे का विश्वास था कि चीन को अपने कड़जे में करना जरूरी है, लेकिन शाह इसके खिलाफ था। अन्त में शाह ने आदेश दिया कि उनके गहीनशीन को एक सन्दूक में बन्द कर कीलो से जड़ दिया जाय। छठे दिन शहजादे की मृत्यु हो गई।

, ठीक १२८ साल पहले यह घटना घटी थी। लेकिन पाक का कहने का ढंग इतना सजीव श्रीर इतना भरा पूरा था कि लगा मानो वह ख़ुद श्रपनी श्राँखों देखी घटना का वर्णन कर रहा हो।

शाह चोंगचोंग अपने पिता की समाधि पर आँसू के फूल चढ़ाने के लिए बहुधा इधर आया करता था। वापिसी में वह ठीक इसी जगह खड़ा होकर चलूतरे से पहाड़ियों पर अन्तिम नजर डालता था। इसने एक प्रथा का रूप धारण कर लिया। चोंगचोंग के बाद जितने भी कोरियाई शाह हुए वे सबके सब बसन्त में सुवोन आते और अपने गौरवशाली पूर्वज की समाधि से लीटते समय, बिला नागा और बिला अपवाद, पहाड़ी पर चढ़ कर इस चतरे तक आते और देर तक पहाड़ों की

श्रोर देखते रहते, माथा भुकाकर श्रनेक बार श्रपनी श्रद्धा प्रकट करते। इसके बाद पाकने देश के इन हिस्सों से सम्बन्धित श्रन्य कई ऐतिहासिक घटनाएँ सुनानी शुरू कीं, लेकिन मेरा ध्यान श्रव उस श्रोर नहीं था।

मेरी कल्पना में एक दूसरे ही दृश्यपट का एकाएक उदय हो गया था,—तोकियो और सागामों की खाड़ियों का दृश्य जिनकी पृष्ठभूमि में फूजीयामा ज्वालामुखी दिखाई देता था। ताकातोरी प्यंत की चाटी से एक दिन,—और उस दिन की याद भी सदा बनी रहेगी—मुग्धभाव से मैंने इस दृश्य को देखा था। भाग्य को पलट देने वाला यह दिन और उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब, मेरी आंखों के सामने घूम गया।

अपने जीवन के इन पिछले छुछ सालों पर नजर डालने के बाद मैंने इस डायरी को लिखने का निश्चय किया है। खास तौर से इसलिए भी कि समय काटने के लिए, मुफ्ते छुछ न-छुछ तो करना ही था। यह निस्तव्यता, यह निश्चल स्थिति, कम-से-कम एक महीना और रहेगी, और जब तक वह आ नहीं जाता, मैं एकदम खाली रहूँगा। इसलिए नोटबुक के पन्नों को भर कर जबद्स्ती की अपनी इस निष्क्रियता का मैं उपयोग करना चाहता हूँ।

कोरियां के शाह इस चबृतरे से उस पथ का लेखा-जोखा लेते थे जिसे कि वह अब तक पार कर चुके थे और उस दिशा में माथा भुकाते थे जियर से कि वे शुरू-शुरू में आये थे। मैं भी ऐसा ही करूँ गा। मैं ताकातोरी पब त की दिशा में माथा भुकाता हूँ जहाँ से कि वह शान-दार पथ शुरू होता है जिस पर चलकर मैं,—शाही सेना की स्पेशल सर्विस का एक अफसर,—कोरियाई नगर सुवोन तक,—प्राचीन चब्र्तरे से सुशोभित इस पहाड़ी तक,—पहुँचा हूँ।

इस डायरी पर सिवा मेरे और किसी की नजर नहीं पड़ सकती। अपने ही लिए मैं इसे लिख रहा हूँ। और ऐसा कोई भेद नहीं है जो मैं अपने से छिपा कर रख सकूँ।

#### श्रत्यन्त गुप्त रहस्य

#### [ ? ]

जून १६६४ के छारम्भ में तोकियो गुजाब ने (जापानी रेडियो से छं प्रोजी में समाचार सुनाने वाली युवती को छमरीकी गुजाब का फूज कहते थे) दुनियां में यह समाचार प्रसारित किया कि छमरीकी हवाई सेना की दुकड़ी तिनियान द्वीप में उत्तरी है। इस सेना को एक खास काम सौंपा गया था, ध्रौर छमरीका से प्रशान्त चेत्र में इसकी रवानगी एक छायन्त गुज्त रहस्य की भाँति छिपा कर रखी गयी थी। यही कारण था जो तोकियो गुजाब के इस समाचार को सुनकर दुश्मन के सैनिक छिषकारी, शाब्दिक मानी में, स्तब्ध रह गये थे। छाकाशवाणी के मोर्चे पर हमारी यह एक शानदार जीत थी।

चारों और से मुक्त पर बधाइयों की बौद्धार होने जगी। हर जानकार ध्यक्ति ने मेरी सराहना की। और सचमुच, अपने पर गर्व करने का मुक्ते पूर्ण धिकार था, हालांकि यह सफलता अंधेरे में तीतर पकड़ने के समान थी जो संयोगवश मेरे हाथ जग गई थी।

में जेनरल हैडन्वार्टस के सेना-विभाग के अफसरों के एक दल में था, और टोकियो तथा सागामी खाइयों की तटवर्ती किले बन्दियों का मुश्रायना करने के लिए पूर्वी कमान के जो अफसर भेजे गये थे, उनके साथ मैं भी शामिल था। जेनरल हैडन्वार्टस के एडज्यूटैन्ट विभाग के कर्नल, मेरे पुराने मित्र जिनतान इस दल के अध्यक्त थे। सैनिक कालेज के विद्यार्थी जीवन में इमने उन्हें यह नाम दिया था। कारण कि जिनतान की गोलियों के विज्ञापनों पर बने चेहरे से उनका चेहरा अद्भुत रूप में मिलता था।

कामाकूरा से लेकर मिसाकी तक, समूचे प्रायःद्वीप का हमने दौरा किया, श्रीर यहाँ से उरागा पार कर हम श्रोहहामा पहुँचे जहाँ समुद्री हवाई सेना का एक श्रट्ठा था। यहाँ हमारा दल श्रनेक हिस्सों में बँट गया। छु जुशी चले गये, श्रीर कुछ युद्धमंत्री जेनरल श्रनामी तथा ससुद्री सेना के नये श्रध्यत एडमिरल तोयोदा के श्रागमन की प्रतीक्षा में श्रोइहामा में ही रह गये।

जिनतान ताकालोरी पर्वत की यात्रा पर जा रहा था। उसने मुक्ते भी अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। यह पर्वत प्रायद्वीप के बीचोंबीच छहा था, और इस पर चढ़ कर दोनों जलडमरूमध्यों का शानदार दृश्य दिखाई देता था। इसके चलावा बोसी प्रायद्वीप और फूजी तथा हाकोने पर्वत भी धहाँ से नजर खाते थे। निस्सन्देह, यह एक शानदार दृश्य था। वेकिन हम इसका आनन्द नहीं ले सके। शीघ ही अमरीकी प्रमाम-बम-मारों की उड़ान ने सारा मजा किरिकरा कर दिया। ये वायुयान वम-वर्षा के बाद, तोकियों की दिशा से लीट रहे थे। उनमें से एक हमारी दिशा में बढ़ने लगा। सम्भवतः उसका जच्य प्रायद्वीप के बीच से गुजरना था। पहाड़ों की तखहटी में एक वायुयान-तोड़ मशीन छिपी थी। उसने उसे अपने गोलों का विशाना बनाया। वायुयान सहसा एक और कुक गया, और उसके पंख के नीचे से पुधाँ निकलने लगा। बलते हुए वायुयान से, हवाई छत्तरी के सहारे, छुछ आदमी छूदे। हवा उन्हें काफी दृर तक बहा ले गई और उस जगह से कुछ ही दूर वे उतरे जहाँ पेड़ों के बीच जिन्न मन्दिर की छुत दिखाई देती है।

हम दौहकर मन्दिर की श्रीर जानेवाली पगर्डंडी से नीचे उतरने लगे। तभी हमें गोलियाँ चलने की श्रावाज सुनाई दी। हमने श्रपने रिवालवर निकाल लिये श्रीर श्रपने कदमों की गति तेज करदी। मन्दिर के दरवाजे पर एक कप्लान से हमारी भेंट हुई। सैनिक पुलिस का काला फीता उसके कंशों पर लगा था। यह मालूम होने पर कि हम कौन हैं, उसने हमारे लिए रास्ता छीद दिया।

मन्दिर की सीढ़ियों के सामने रस्सी से बँधे तीन बन्दी खड़े थे,— उनमें से दो लम्बे कर श्रीर मजबूत काठी के युवक थे,—सार्जेन्ट, श्रीर तीसरा एक श्रमसर था,—कोटा-कद, सिकुड़ी श्रांखें, बाहर को निकले होंट। उसकी बदौं पर पत्रीसर्वे डिवीजन का सैनिक-चिन्ह लगा था,—एक हरा पत्ता जिस के बीच विद्युत-रेखा बनी हुई थी। एक ले फ्टीनेन्ट कर्नल, जिसके कंधों पर काले फीत लगे थे, हमारे पीछे से दौड़ता हुआ आया। उसे देखकर जिनतान के होठों पर सुसकराहट दौड़ गई।

"ग्ररे तुम हो, मुसोलिनी ? मौके पर पहुँचने से तुम कभी नहीं च्कते। ठीक वक्त पर तुम दिखाई दिये !"

सैनिक पुलिस के लेप्टीनेन्ट कर्नल की बड़ी-बढ़ी श्राँखें बाहर की निकली थीं और ठोड़ी चौरस थी। वह सचसुच में मुसोलिनी मालूम होताथा। दो टूक दृष्टि से उसने बन्डियों की और देखा और उनमें से एक की,—उसकी जिसका कद लम्बा श्रीर बाल भूरे थे,—छाती को थपथपात हुए बन्दियों के श्राल-बगल खड़े दो युवक अफसरों से वोला—"तुम्हारे बर्न्दा प्रादेशिक सेना के श्राहमी मालूम होते हैं। क्यों, ठीक है न ?"

श्रफसर ने, जिसको श्राँखों पर चरमा चढ़ा था, जवाब दिया—''यस सर। श्रभी एक महीना पहिले ही हम भर्ती हुए थे; छात्र हैं।''

"क्या तुम तलवार के हाथ जानते हो ?"

श्राँखों पर चरमा चर्ने श्रफसर के दाँत चमक श्राये।

"जी, मैं विश्वविद्यालय में तलवार के हाथों का अभ्यास करने वाली टीम में था।"

मुसोलिनी ने भूरे बालों वाले युवक की श्रीर इशारा किया।

"अच्छा तो जाओ, और बन्दी पर अपने हाथ का जौहर दिखाओ। देखो, सफाई के साथ एक ही हाथ में इसके दो ढ़कड़े हो जाने चाहिएँ!"

जिनतान ने मेरी श्रोर सिर हिलाते हुए कहा-- "पहले तुम खुद हाथ चलाकर इसे दिखाश्रो कि यह कैसे किया जाता है।"

में हैंस दिया—''नहीं, एक ही हाथ में मैं दो दुकड़े नहीं कर सकता। माकिन द्वीप में श्रनेक बार मैंने इसकी कोशिश की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। श्रपने शिकार को खून में लथपथ करने के सिवा मैं और कुछ नहीं कर सका।"

"तुमने श्राड़ा हाथ चलाया होगा," मुसोलिनी ने कहा,-"श्रवाबील

की उड़ान वाला हाथ, जैसा कि तुम जानते ही हो। यह बहुत ही खूबसूरत हाथ है, लेकिन किंदन भी बहुत है। सबसे अच्छा हाथ वह है जो तिर्छी काट करता है,—कंधे से कूल्हे तक, जैसे सारस उड़कर नीचे आता है।"

समुद्दी सेना का जैफ्टोनेन्ट जो जिनतान की बगल में खड़ा था, बोले बिना नहीं रह सका,—"सिर की चोटी से लेकर कमर के बाँस के छोर तक काट करने वाला हाथ सब से सच्चा हाथ है,—सफाई के साथ दो हुकड़े हो जाते हैं,—मियामोतो मुसाशी स्टाहल......"

जिनतान हँस दिया।

"मैंने सुना है कि तुम नौ सेना के लोगों ने इस हाथ को साधने में खास मेहनत की है,—सुनी का एक भी चूजा तुमने बाकी नहीं छोड़ा !"

नौ सेना के लें पटीनेन्ट के सिवा बाकी सब उहाका मार कर हँस पड़े।

मुसोक्तिनी ने, जो बन्दी श्रफसर की श्रोर ताक रहा था, जिनतान के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। यह देख श्रमरीकी बन्दी एकाएक बुटनों के बल गिर गया श्रीर करीब-करीब उच्चारण-शून्य जापानी में जस्दी-जस्दी बोला:

"मेरी जान न लो । मैं उदाका नहीं, मैं एक स्टाफ अफसर हूं । ग्रुक्ते न मारो, मैं सब बता ढूँगा । दया करो, मुक्ते न मारो ।"

उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए मानो, वह वन्दना कर रहा हो। उसका माथा घरती से जा लगा।

जिनतान को जरा एक बगल कर मैंने जोर से कहा,—''इसे मेरे हवाले कर दो। मैं इससे सब कुछ उगलवा लूँगा!" फिर फुसफुसाकर धीरे से बोला,—''श्रीर इसके बाद खुद श्रपने हाथ से इसे ठिकाने भी लगा दूँगा।"

जिनतान ने सिर हिलाकर सहमित प्रकट की, और मुसोलिनी के साथ गुम्बज की ओर चला गया । चलते-चलते सैनिकों की उसने आदेश दिया कि बन्दियों की भी वहाँ पहुँचा दिया जाय।

में मन्दिर के वरायडे पर चढ़गया। परिचारक सुके एक छोटे से कमरे में लिवा ले गया। यह कमरा कपड़े से ढकी प्रतिमार्थों श्रीर बयडलों में लिपटे चित्रों से भरा था। मैंने सैनिकों को आदेश दिया कि बन्दियों की रस्सी खोल दें। परिचारक चायदानी और प्यालों की मेरी एक ट्रेले आया। साथ में चावल और उन्हें उठा-उठा कर खाने के लिए सींकें भी थीं। बन्दी को मैंने नीची मेज के सामने फर्श पर बैठने का आदेश दिया, और मैं उसके सामने एक तह की हुई हवाई इतरी पर बैठ गया।

बन्दी कायदे के साथ अपनी टाँगों को दोहरी करके बैठ गया। मैंने उसे एक सिगरेट दी। दम साध कर वह कश खींचने लगा। सहसा उसने अपना सिर मेज पर टिक दिया और फूट-फूट कर रोने लगा। मैंने उसे चाय का एक प्याला भेंट किया। वह उसे पी गया। इसके बाद उसने फिर अपना मुँह बिचका लिया, होठ बाहर को निकल आये। लगता था जैसे वह अब फिर रोने जा रहा हो। लेकिन एक चपत मार कर मैंने उसका मुँह सीधा कर दिया। फिर मुला-मियत के साथ कहा,—"अपने को काबू में रखो। तुम कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक अफसर हो। तुम्हारी जान का बचना न बचना तुम्हारे अपने हाथ में है।"

मैंने उसे एक सिगरेट श्रीर दी, श्रीर उससे जिरह करने लगा।

# [ २ ]

उसका नाम अल्बर्ट हार्शबर्गर था। प्रशान्त में मिन्न-सेनाओं के सर्वोच्च सेनापित जेनरल मैकार्थर के नीचे पच्चीसवें डिवीजन का वह एक स्टाफ अफसर था। छुछ ही दिन पहले, एक विशेष काम के लिए, उसे तिनियान द्वीप भेजा गया था। जापानी सेना के छुछ सैनिक रालो प्रवेत के निकट वांलों के अरमुटों में अभी तक छिपे थे, हालांकि इस द्वीप पर अमरी-कियों का कब्जा हुए करीब एक साल हो गया था, इन जापानी सैनिकों की वजह से अमरीकी अफसरों और सहायक कोर की महिलाओं की बाहर निकलते कह कांपती थी। हार्शबर्गर ने अपने काम में सफलता प्राप्त की। भोंपुओं से उसने प्रवार किया और जापानी सैनिक आत्म समर्पण के लिए तैयार हो गए। खेकिन यह देख कर अमरीकियों को भारी अश्वरचर्य हुआ कि सुरसुटों में छिपे

जापानियों की संख्या, कुल मिला कर, केवल पाँच थी।

युद्ध से पहले हार्शवर्गर जापान में रह चुका था, श्रीर लूथरपंथी पादिखों के मिशन में काम करता था। युद्ध छिड़ने से इन्छ ही पहले वह समरीका चला गया था।

"संत्रेष में यह कि तुम एक जासूस थे," मैंने कहा।

"नहीं, मैं टोकियों में लूथरपंथियों की घार्मिक इन्स्टीच्यूट में श्रंभेजी पढ़ाता था....."

''इन्स्टीच्यूट का पता श्रीर उसके डाइरैक्टर का क्या नाम था ?''

"नकानो जिला, वाशीनोमिया क्वार्टर । डाइरैक्टर का नाम होर्न। वह एक अमरीकी था। इसके बाद मैंने सियोज में भी एक इनस्टीच्यूट में अध्यापन का काम किया।"

"उसका पता, श्रीर उसके डाइरैक्टर का नाम ?"

"सिनचोन जिला। नाम अगररवुद, एक अमरीकी।"

"दूसरे शब्दों में यह कि तुम कोरिया श्रीर जापान, दोनों ही जगह जास्सी का काम करते थे। लेकिन इस नुक्ते को देकर मैं बहस नहीं करूँगा। श्रव यह बताश्रो कि तुम एकाएक शुटनों के बल गिर कर भिन-भिनाने क्यों लगे थे? समक गए न कि मेरा मतलब क्या है?"

बन्दी ने ऋपने हाथों से ऋपना मुँह उक लिया।

"हाँ," सिर हिलाते हुए मैंने कहा,—"जीवित शत्रु के शरीर से निकाला हुत्रा कलेजा सैनिक को साहस श्रीर बल प्रदान करता है।"

"बाद में हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे कर्नन त्सूनी मसानोबू ने

सबसे पहले इसका श्रीगणेश किया था। श्रीर इसी लिए जापानी उसे मलाया का शेर कहने स्रो.,.....' बन्दी ने कहा।

उसका मुँह श्रभी भी उसके हाथों से दका हुआ था।

"यह हमारी एक प्राचीन सैनिक प्रथा है,—िकसोतोरी प्रथा,' मैंने उसे बताया,—''इस प्रथा को हमने फिर से जीवित किया है। लेकिन तुम सुँह से अपने हाथ हटाओ। यह लड़कियों का स्कूल नहीं है।"

"श्रीर श्रव समय नष्ट न करो," मैंने फिर कहा,—"यह तुम जानते ही हो कि तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है। श्रपने को श्रवाने का एक ही रास्ता है। वह यह कि हमें भेद की बहुमूक्य बातें बताश्रो। तुम एक स्टाफ श्रफसर हो, सो तुमहें कुछ तो मालूम होगा हो। तीस सेकेंड मैं तुम्हें देता हूँ, सोच-समक लो!"

मैंने श्रपनी कलाई पर बँधी बड़ी पर नजर जमा दी। समय पूरा होने से पहले ही कैंदी ने बोलना शुरू कर दिया। जहरीली गैसों के जो प्रयोग श्रमरीका ने किये थे शौर उनके बारे में जो कुछ भी वह जानता था, सब बताने के लिए तैयार हो गया। सिसाल के लिए यह कि न्यु गिनी के कई जिलों में श्रमरीकी वायुयानों ने चावल श्रीर गन्नों की फसलों को नष्ट करने वाले एक खास किस्म के विषेत बमों की परीचा की थी।

"यह तो हम बहुत पहले से जानते हैं," मैंने कहा।

इसके बाद उसने श्रापरेशन श्रीतिम्पिक के,—क्युश् द्वीप में सैनिक उतारने के,—बारे में बताया कि इसी साल, शरद के श्रन्त में, यह हमला शुरू हो सकता है।

मैंने उसे बताया कि जापान का बच्चा-बच्चा तक इस योजना से परिचित है। इतना हो नहीं, बित्क हर कोई यह भी जानता है कि जापानी द्वीपों में सेनाएं उतारने से पहले अमरीकियों को सी बार सोचना होगा, श्रीर अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो इसके लिए उन्हें भारी मृख्य चुकाना पड़ेगा।

"यह सच बात है," बन्दी ने कहा,—"ईवोजीमा जैसा छोटा द्वीप भी, जिसका चेत्रफल तेरह किलोमीटर वर्ग से ज्यादा नहीं है, काफी मंहगा सौदा सिद्ध हुआ। वहाँ उतारे गए हमारे कुल सैनिकों में से करीब तेतीस प्रतिशत मारे गए। पैएटागोन का, अर्थात हमारे युद्ध मंत्रालय का, अनुमान है कि जापान में सैना उतारने में हमें और कुछ नहीं तो ३००,००० लोगों की बिल देनी पढ़ेगी....."

"श्रीर इचीगायदी में हमारे पैस्टागीन का अनुमान है कि," मैंने कहा,-"सेनाएँ उतारने में तुम्हें ४०००,००० जानों से मृत्य चुकाना पहेगा. श्रीर बहुत सम्भव है कि इसका श्रन्त तुम्हारे लिए श्रत्यन्त विनाशकारी सिद्ध हो। यही वजह है जो तुम, अपने ही शब्दों में, मैकार्थर-रखनीति पर अमल कर रहे हो.-केवल छोटे द्वीपों में ही हम से मुठभेड़ करने की रखनीति जहाँ हमारी ताकत कम है और जहाँ भाग-ऋपट की अधिक गुंजायश हो। श्रगर तुस किसी बढ़े भूखएड में, जैसे चीन में, हमसे लोहा लेते तो हम तुम्हारा मुर्ता बना कर रख देते । युरोप में तुम्हारी सभी जीतें सहज ही तुम्हारे हाथ लग गईं। जर्मनों के जब पाँव उखह गये तब तुमने उनका पीछा किया। और इसको तुम अपना प्रत्याक्रमण कहते हो। आडेनीज के मोर्चे पर तम्हारी तमाम सैनाओं के जर्मन टैंकों की दी इकड़ियों ने ही इनके दुदा दिए। रूसियों ने श्राकर तुन्हें बचाया। तुम एक ही सुरत में लड़ना जानते हो,-उस सूरत में जब कि तुम्हारे पास दुश्मन के मुकाबले में पचास गुना ज्यादा सैनिक, टैंक, वायुयान और गोले होते हैं। दशि सागर के द्रीपों में तम्हारी जीतों के पीछे सिवा इसके श्रीर क्या था। ं न हम वायदा करते हैं कि जापान की भूमि में तुम्हें लोहे के चने चबाने पहेंगे । यहाँ पहली बार एक सुविस्तृत मोर्चे पर तुमसे हमारी सुठभेड होगी । ग्रीर तब हम देखेंगे कि तुम्हें कितना खड़ना श्राता है।"

"मैं कह सकता हूँ कि आपरेशन श्रोलिम्पिक के बारे में तुम्हारी बात सही है," हाशंबर्गर ने कहा—"मुक्ते भी भय है कि वह एक अत्यन्त जानलेवा आपरेशन सिद्ध होगा। श्रीर जहाँ तक आपरेशन कोरोनेट,—अर्थात् टोकियो खाड़ी में सेनाएँ उतारने का सम्बंध है, मेरा ख्याल है कि वह भी कागज़ पर ही लिखा रह जायगा.....वह जरूरत से ज्यादा महंगा सौटा है, ह म

महंगी जीतों के कायल नहीं हैं,—महंगी हार तो श्रीर भी दूर की बात है। जो भी हो, तुम्हें हराने में काफी समय लगेगा। छुछ दिन पहले मैंने श्रपने चीफ श्राफ स्टाफ श्रीर मैंकार्थर के दाहिने हाथ सदरलें एडं तथा श्रम्य कई श्रफ्तरों से भी यही कहा था, श्रीर उनमें से हरेक ने यही राय प्रकट की थी कि टोकियो पहुँचने में श्रभी हमें कई साल श्रीर लग जाएँ गे ......

"यह सब बातें, श्रपने बयान में, सुक्ते लिख कर दो। जहाँ तक हो सके, पूरे विस्तार के साथ लिखना।"

"तव तो सुक्ते नहीं मारोगे ?" रोती-सी मुसकराहट के साथ उसने पूछा।

''अगर तुम्हारे बताये हुए भेद इस योग्य हुए तो तुम्हारी जाम बच जायगी। हमारी सैनिक नैतिकता, अन्य चींजों के श्रत्वादा, हमें पराजित शत्रु के प्रति दया दिखाने की सीख देती हैं, खासतौर से उस शत्रु के प्रति तो श्रीर भी श्रिधिक जो हमें महत्वपूर्ण भेद बताता है। सचाई की हम कह करते हैं।'

हार्शवगंर ने माथा सुकाया श्रीर विना श्रनुमित लिए मेज पर पहे मेरे केस से एक सिगरेट निकाल कर जला ली।

भैंने सिगरेट केस बन्द कर दिया।

"तो तुम्हारे कमान का खयाल है कि विजय श्रभी काफी दूर है ?"

''हाँ। श्रीर इसी लिए वाशिंगटन यह जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि बढ़ी-बढ़ी कम्पनियों से सम्बंधित तुम्हारे ऊँचे हरके के लोग श्राजकल क्या-कुछ सोच रहे हैं। हमें सूचना मिली है कि जर्मनी के श्रात्म-समर्पण के कुछ ही दिन बाद तुम्हारे दरवारी श्रफसरों का एक दल शान्ति की बात-चीत के बारे में थाह लेने के लिए सम्राट के पास गया था। हम जानते हैं कि कितासूरा को, जो कि स्वीजरलेख में थोकोहामा बैंक का एक सामीदार है, जापान की पाँच प्रमुख कम्पनियों ने यह श्रधिकार सौंपा है कि वह श्रमरीकी व्यापारियों से प्रारम्भिक बातें करके देखे। श्रीर इसके लिए हमने श्रपने वाइस कीन्सल लाहो-मोकारस्की को जो श्रोदर बैंक की एक शाखा का हाइरैक्टर भी है, कितासूरा से सम्पर्क स्थापित करने का श्रादेश दिया है......"

''कहे जाओ।"

" कितामूरा ने मोटे रूप में एक उड़ता हुआ संकेत दिया कि तुम्हारी सरकार सोवियत सरकार से समझौते की बातें करना चाहती है, और यह कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री हिरोता की इसकी जमीन तैयार करने का काम सौंपा गया है।"

"इस सूचना ने वाशिंगटन में तुम्हारे लोगों को काफी परेशान किया होगा।"

"बेशक, इस सूचना ने उन्हें काफी चिन्तित किया। मास्को में हमारा राजदूत हैरीमैन पिछले युद्ध के बाद से ही इस सम्भावना के खतरे से हमें सावधान कर रहा था। और इसी जिए हमने च्यांगकाई शेक को आदेश दिया था कि वह नानकिंग के एक उच्च अफसर मियुपिंग को तुम्हारे प्रधान मंत्री से गुप्त वार्ता करने के जिए टोकियो भेजे।"

में हैंस पड़ा।

"यह श्रन्दाज़ जगाना किटन नहीं था कि इन गुप्त बात-चीतों के पीछे तुम लोगों का हाथ है। कारण कि जब तक मियुपिंग वहाँ रहा, तुम्हारे वायुयानों ने एक बार भी बम-वर्षा नहीं की।"

हार्शवर्गर ने बताया कि इससे पहले की गुण्त वार्ताओं में भी अमरीका का हाथ था,—मिसाल के लिए उस वार्ता में, जो माड़िड में जापान के राज-दूत सूमा और ब्रिटेन के राजदूत होर के बीच १६४२ में हुई थी, चचिल ने उस समय जापान के साथ सुलह करने का प्रस्ताव रखा था और उत्तरी चीन पर उसके अधिकार को चोट न पहुँचाने का वचन दिया था, और इसके बदले में उसके सिंगापुर और मलाया को लौटाने की माँग की थी। लेकिन तोजों ने वार्ता भंग करदी। कारण कि जर्मनी ने रूस पर हमला शुरू कर दिया था, और रोमेल स्वेज नहर की और बढ़ रहा था। माड़िड में हुई इन सभी गुण्त वार्ताओं में अमरीका भी शामिल था।

"माड्रिड वार्ता हमारे लिए कोई श्राश्चर्य की चीज नहीं थी। कारण कि उन दिनों तुम्हारी स्थिति काफ्री नाजुक थी।" मैंने कहा,— "दिचिए में हम प्रास्ट्रेबिया के निकट पहुंच गए थे, श्रीर उत्तर में हमने श्रपनी सेनाशों को श्रव्युशिंएन द्वीपों में उतार दिया था। बेकिन इस समय जापान संगी-साथी-विहीन है, श्रीर प्रशान्त युद्धमें तराजू का पलड़ा तुम्हारे पच में सुका हुआ है........तब फिर, ठीक इस मौके पर, तुम मियुपिंग को हमारे यहाँ क्यों भेजते हो ? स्वीजरलैंड में वार्ता शुरू करने की क्यों कोशिश करते हो ? क्या तुम युद्ध से तंग श्रा गये हो ?"

"हाँ," बन्दी ने श्राँखें सिकोइते हुए कहा,—"तुम देख ही रहे हो.... जब से नये प्रेजीछैएट ने शासन-भार संभाजा है, हमारे ऊँचे फीजी हरकों में तुम्हारे साथ इस युद्ध का जहदी-से-जहदी अन्त करने की चर्चा गर्भ है।"

''इसे भी अपने बयान में लिख डालो, श्रीर जहाँ तक हो विस्तार के साथ खिखना ।''

"सब कुछ जिख देने पर तो तुम मुक्ते नहीं मारोगे ?"

"तुम्हारी जान बख्श दी जायगी। तुम श्रव श्रपने भाग्य की सराहना कर सकते हो।"

हार्शवर्गर ने माथा कुकाया।

''श्रपने बयान में मैं हर चीज का विस्तृत विवरण लिख दूँगा। श्रीर श्रगर टोकियो, इचीगायदी या श्रन्थ कहीं मुक्त से जिरह की गई तो मैं कहूंगा कि उस समय सिवा मेरे श्रीर कोई बन्दी नहीं था,—नहीं, एक भी नहीं।"

उसने मेरे सिगरेट-केस की श्रीर हाथ बढ़ाया श्रीर मुक्ते ऐसा लगा मानो वह श्रांख मीच कर मेरें साथ श्रपनी घनिष्ठता जताने की कोशिश कर रहा हो। उठ कर मैं खड़ा हो गया, श्रीर उसके चेहरे पर एक चपत जड़ कर उसे सीघा कर दिया।

"कायदे से खड़ा हो, शैतान?" मैं चिल्लाया,—"यह नाचघर नहीं है। देखता नहीं, शाही सेना का अफसर वेरे सामने खड़ा है। मरने से पहले तमीज से काम ले।"

वह अपने पाँवों पर खड़ा हो गया, और कांपती हुई फुसफुसाहट

के साथ इस बार श्रंशेजी में वीला, "मैं माँफी मांगता हूँ सर । दया करें, मेरी जान न लें।"

''सिट डाउन मैजर,'' नर्मी से मैंने कहा, शौर उसे एक सिगटेट भेंट की,—''मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हें अपनी जान के लिए डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुसात्पू में रखा जायगा। वह एक बहुत ही श्रारामदेह कैम्प है। तुम्हारे श्रपने शौर ब्रिटिश जेनरल वहाँ नजरबन्द हैं।''

उसकी औंहें माथे को छूने लगीं।

"कुसारस् ? वही जगह जहाँ श्रीषधिक सरने हैं......शिराने पर्वत के पदतल में....वह तो एक सुप्रसिद्ध स्वास्थ केन्द्र है......'

"हाँ, वहीं तुम्हें रखा जायगा। पीने के लिये. खिनज करनों का पानी मिलेगा, ब्रिज और टैनिस से तुम मन बहलाओंगे, और शाराम के साथ युद्ध का अन्त होने की बाट देखोंगे। होसकता है कि अपने घाव की चिकिसा के लिये, जी जब-तब मुसे परेशान करता रहता है, मेरा भी वहाँ आना हो।"

मैंने श्रपना सिर धुमाया श्रौर श्रपने कान के पीछे लगे घाव का चिन्ह उसे दिखा दिया।

# [ \$ ]

बन्दों में अपनो सिगरेट का दुकड़ा रगड़ कर बुम्ता दिया, और धीमी आवाज में कहता गया,—"मोटी बात यह है कि हमारे देशों के बीच यह युद्ध अवांक्रनीय है। शुरू से आखिर तक यह एक भारी गल्ती है।"

"बेशक।"

''हाँ, बहुत से श्रमरीकी भी ऐसा ही सोचते हैं। श्रगर श्राप श्रनुमति दे तो मैं कुछ खुलकर कहना चाहूँगा,—लिखत से बाहर की यातें जैसा कि बहुधा कहा जाता है......''

''तुम्हें इसकी छूट है। श्रागम से बैठ जाश्रो। चाहो तो श्रपनी टागें पसार सकते हो।''

"हमारा सदा ही यह विश्वास है कि", उसने कहना शुरू किया-"तुम्हें

श्रपना लच्य प्राप्त करना चाहिए। ११३१ में मंचूरिया पर तुम्हारे श्राधिपत्य का हमने समर्थन किया क्योंकि हम जानते थे कि यह आपरेशन सम्राट द्वारा स्वीकृत रूस के खिलाफ युद्ध की योजना का ही एक श्रंग था। हमारा खुफिया विभाग इस तथ्य से भी परिचित था कि जापान के सैनिक हल्कों में कुछ दिनों से दो योजनाओं के समर्थकों के बीच संघर्ष चल रहा है: उत्तर की दिशा में हमला करने की इशीहारा योजना और दिल्ला की दिशा में हमला करने की मूटो योजना । हम यह भी जानतेथे कि ख़ुद सम्राट की श्रध्यचता में दो जुलाई १६४१ की एक कान्फ्रेंस हुई थी जिसमें रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने का फैसला किया गया था। तुम्हारे सम्राट ने हशीहारा योजना को चुना। लेकिन उस समय जब नर्मन मास्को के निकट पहुंच रहे थे, मूटो योजना के हिमायतियों ने सम्राट के दिल में यह बात बैठा दी कि युद्ध में रूस की हार पूर्व निश्चित है, और वह समय दर नहीं है जब साइबेरिया में आसानी के साथ प्रवेश करके युराल तक उस पर चाधिपत्य कर लिया जायगा। फलतः रूप से लड़ने के बजाय मुटो श्रीर तोजो ने मलाया, इच्छोनीशिया श्रीर श्रास्ट्रेलिया पर कब्जा करने का प्रस्ताव रखा, श्रीर सम्राट को विश्वास दिलाया कि प्रशानन का युद्ध शीव ही खत्म हो जायगा, कारण कि रूस की पराजय के बाद ब्रिटेन श्राश्मसमर्पण कर देगा और अमरीका श्रकेले अपने बूते पर युद्ध जड़ना नहीं चाहेगा। तुम्हारे सम्राट ने तोजो श्रीर मृटो का विश्वास कर जिया। दिचण की दिशा में तुमने श्राभियान किया और इस युद्ध की दलदल में तुम फंस गये। दूसरी दिशा की तुमने क्यों नहीं चना ?"

मैं श्रपने कंथों को सिकोड़ कर मुसकरा दिया।

"इसके लिए तुम्हें रूसियों को दोष देना चाहिए। उन्हें दिसम्बर ११४१ में जर्मनों के आगे आत्म समर्थन कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, श्रीर इससे मूटो योजना का तब्ता ही उत्तट गया। लेकिन अब इस सब के बारे में बहस करने से क्या लाभ ?"

"हमारे यहाँ के प्रभावशाली हल्कों का खुला मत है कि हम दोनों के बीच यह युद्ध एक दुखद गलती है, श्रीर यह कि इस गलती को सुधारना जरूरी है। अब तक यह युद्ध जारी है तब तक जाहिर है कि तुम हमारे दुरमन हो, लेकिन दूर तक देखने वाले लोग तुम्हें प्रमुख मुसीबत नहीं समस्रते।"

मैंने समऋदारी के साथ सिर हिलाया।

"तुम्हारा खयाल था कि यूरोप में युद्ध का श्रम्त होने तक रूसी दम तोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा श्रम्दाज गलत निकला। श्रमी तुम उन्हें मुसीबत नम्बर एक समस्रते हो, श्रीर वह दिन दूर नहीं है जब वे शत्रु नम्बर एक बन जायेंगे।"

"ठीक कहते हो। हमारे उच्चतम हल्कों का भी यही विश्वास है कि अमरीका के हाथों में विश्व की बागडोर के साथ युद्ध का अनत होना चाहिए।"

"एकख्त्र प्रभुख !"

"हाँ, एक छन्न प्रभुत्व । लेकिन वे लोग जिन्हें हम मुसीबत नम्बर एक कहते हैं, इस नेतृत्व के मार्ग में सब से बड़ी बाधा हैं। श्रीर समय के साथ-साथ यह बाधा श्रीर भी जबरदस्त होती जाती है। हमें भविष्य को, मुख्यतः इशीहारा योजना के श्रमरीकी संस्करण के भविष्य को, श्रपने ध्यान में रखना है। श्रीर इसके जिए हमें जापान की सख्त जरूरत है,—कहने की श्रावश्यकता नहीं, शक्तिशाली जापान की। इसलिए जापानी साम्राज्य का सर्वथा विनाश हमारे हित में नहीं है। एक दूसरे को करारा श्राधात पहुँचाने से पहले ही हमें इस युद्ध का श्रम्त करना है।"

"सो तुम्हारे शासकीय हरके युद्ध का जरुदी-से-जरुदी भन्त करना भाहते हैं ?"

"हाँ, ताकि हमारे हाथ खाली हों श्रीर हम निश्चिन्त होकर जलदी-से-जलदी......"

एक हृदय-विधी चील जो अपना मानवीय आभास लो जुकी थी, दूर से आई और अपने उच्चतम बिन्दु पर पहुँच कर जैसे उसका दम टूट गया। सुसोजिनी, प्रत्यच्तः अपनी जिरह खत्म कर जुका या और अब बन्दी को ठिकाने लगा रहा था। हार्शवर्गर का सुँह फ क पड़ गया और वह भरभरा कर फर्श पर गिर पड़ा। वह अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़े था और बुरी तरह से हिचकियाँ भर रहा था।

मैं ने एक प्याले में चाय उंडेली, श्रीर एक दूसरे के ऊपर दो नल-कियाँ रखते हुए उससे कहा,—''बारी-बारी दोनों से चाय की चुस्कियों लो। हिचकियों का यह एक पुराना जापानी इलाज है। कोशिश करो। श्रगर इससे हिचकियों बन्द न हुईं तो कोई श्रीर तेज उपाय काम में लाना पढ़ेगा।"

चुस्कियों ने काम किया। उसकी हिचकियाँ बन्द होगईं। श्रीर श्रधिक सवाल करने की श्रव जरूरत भी नहीं थीं। प्रत्यक्ततः सारा भेद वह उगल चुका था, श्रीर श्रव श्रविक समय लगाना बेकार था। मेरे सामने श्रादमी नहीं, बल्कि बिल का एक बकरा बैठा था,—जिसपर केवल तलवार की धार श्राजमाई जा सकती थी। सदा की भाँति निजी हंग से मैंने श्रपनी जिरह को सम्पूर्ण किया। एकाएक उञ्चल कर मैं खड़ा हो गया, श्रीर श्रपने उच्चतम स्वर में विदला कर बोला:

"बहुत बक चुके। तुम्हारी तमाम बातें कूड़ा हैं। अब तन्व की बात उगलो। चलो, जलदी करो। एकदम तन्त्व की बात बोलना। तीन तक मैं गिनता हैं। एक......"

बन्दी ने प्याचा गिरा दिया, श्रीर मेरी श्रोर श्रपने हाथ फैलाते हुए तेज फुसफुसाहट में बोला,—"जरा ठहरो। मुक्ते श्रभी न मारो। श्रगर तुम्हारा इशारा तिनियान की श्रोर है तो उसके बारे में मैंने इसिलिये श्रव तक कुड़ नहीं बताया कि खुद मुक्ते भी ज्यादा मालूम नहीं था। उसे श्रस्यन्त गोपी-नीय रखा गया है....."

"बोलो ?" मैंने फिर चिल्ला कर कहा।

इसके बाद में बैठ गया श्रीर श्रपने सहज स्वाभाविक स्वर में कहा;—
''जो भी तुम्हें माजूम हो, बताश्रो।'

"मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि ४०६ वीं भारी बम-मार सेना के स्थल सैनिक वेन्दोवर (उताह) के एक गुप्त हवाई श्रृङ्क से २६ मई को तिनियान द्वीप में उत्तरे थे। इससे पहले भी इसी यूनिट के पनदृह बी-२६ बम-मार वहाँ पहुंच चुके थे। संयोगवश इतना ही मैं जान सका हूँ कि किसी

अत्यन्त सहस्वपूर्ण मुहिस के लिए ये सब इस द्वीप में उतारे गए हैं।"

हार्शवर्गर ने अपने हाथों को वन्द्रना की मुद्रा में जोड़ लिया श्रीर जोरों से श्रपने सिर को सटका देते हुये कहा।

"नहीं, बिरक्क नहीं। एक अफसर के नाते अपनी मर्यादा की कसम खाकर में यह कहता हूं। मैंने केवल इतना ही सुना है कि किसी नये अस्त्र का प्रयोग किया जायगा...... कोलिम्बिया नदी के किनारे हैनफोर्ड और नव-मैंनिसको के पास एउनेलीस में इस अस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। इसके भेद को गुष्त रखने के लिए एक खुफिया दर खुफिया एजेन्सी का संगठन किया गथा है जिसका गुष्त नाम 'क्रीप्स' है। भुमे यह भी मालुम हुआ है कि ४०६ वीं यम-मार सेना जिस मुहिम के लिए यहाँ भेजी गई है, उसका नाम 'श्रापरेशन सिलवर डिश' है।"

"तुम क्ठ बोल रहे हो। हमें अच्छी तरह मालुम है कि 'आपरेशन सिलवर डिश' का अर्थ दूसरे देशों में अमरीकी हथियार और खाद्य-सामियाँ सन्दाई करना है। तुम्हारे खुफिया खतों में भी ठीक इसी अर्थ में इस गुप्तनाम का प्रयोग हुआ है। तुमने सोचा, कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, इसिलये कूठ चल जायगा।"

'में भूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब निश्चय ही दो सिलवर डिशें होंगी। देख लेना, मेरा बयान ठीक सिद्ध होगा। मैंने तुम्हें हर चीज बतादो है, एकदम हर चींज। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता....चाहे सुम से शपथ ले को। बस, इतना ही मैं जानता हूँ।"

उसने देजी के साथ अपने सिर को इधर-से-उधर मटका दिया, श्रीर मुँह के बल मेज पर गिर पड़ा।

''बहुत श्रन्का, फिलहाल हतना ही काफी होगा।" मैंने कहा-''लेकिन श्रभी तुमने सारा भेद नहीं उगला है। सालूम होता है, इसके लिए जरा शिकंजे को खौर कसना पड़िगा। श्रन्का तो इस बीच तुम केन्न श्राराम कर ली।"

श्रपनी जगह पर एक सैनिक को तैनात कर मैं जिनतान की खोज में चल दिया। कुंवे के पासं एक पत्थर पर वह बैठा था, श्रीर एक बन्दी की जेब में मिली नोटबुक के पन्नों को देख रहा था। जब मैंने उसे हार्शवर्गर से मालूम की गईं बातें बताईं तो उसने कहा कि इचीगायदि के श्रफसरों को इसकी रिपोर्ट देना श्रच्छा होगा। वह श्रोइहामा जा रहा था, श्रीर वहाँ से जेनरल हैंडक्वार्टर्स में एडज्युटैंस्ट जेनरल के डिपार्टमैंन्ट में भी उसे जाना था।

"और उन दोनों का क्या हुआ ?" मैंने पूछा।

जिनतान न इस प्रकार प्रापने हाथ को हरकत दी मानो वह तलवार चला रहा हो।

"मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार सफाई के साथ दो दुकड़े किए जाते हैं,—एक ही आघात में, कंधे से कुल्हे तक सीधी काट करते हुए। लेकिन दूसरे के साथ सब गड़बड़ हो गया। उसे छात्रों में से एक युवक अफसर के हवाले किया गया था। उसने भरसक कोशिश की लेकिन अपने कपड़ोंकों खून में रंगने के सिवा वह और इन्ज़ नहीं कर सका। आखिर मुसोतिनी ने यह काम अपने हाथ में लिया और किमोतोरी का बहुत ही सुन्दर हाथ दिखाया। छात्रों से देखा नहीं गया, वे करीब-करीब बेसुध हो गये......श्रीर जहाँ तक तुम्होरे बन्दी का सम्बंध है, मैं चीफ से रिपोर्ट करू गा और जो कुछ होगा, सुम्हें बता दूंगा। मेरा ख्याल है कि उस पर तुम खुद अपना हाथ आजमाना चाहोगे।"

"साकिन द्वीप में अनेक बार मैंने इसकी कोशिश की थी। वहाँ भी कुळ बन्दी वायुयान-चालक थे। लेकिन वे तगड़े लोग थे। इस कम्बल्स का का दिल तो बस योंही है,— सुर्गी के चूजें जैसा। देख कर उबकाई आती है। सुमे डर है कि कहीं गेरा हाथ न काँप जाय। सो मैं तो उसे यों ही वींघ डालूँगा।"

घन्टाभर बाद एक सैक्ष्य लेक्टोनेन्ट जिनतान के पास से यह समा-चार लेकर प्राया कि टोकियों से यन्दी को तुरन्त सही सलामत-वार आफिस भेजने के कार्डर प्राप्त हुए हैं। इचीगायदाई में भी हार्शवर्गर ने प्रपने उसी ययान को दोहराया। श्रापरेशन श्रोलिम्पिक, कोरोनेट और सिलवर दिश के बारे में उसने जो इन्नु मुभे बलाया था, प्रस्यक्तः उससे श्रधिक वह श्रोर कुन्नु नहीं जानता था। पैन्टागोन की मौजूदा मनस्थिति का उसने विस्तार के साथ वर्णन किया,—खास तौर से "तीसरे धौर श्रन्तिम" युद्ध की श्रनिवार्यता का युद्ध मंत्री-के श्रादेश से बन्दी की जान बख्श दी गई, श्रीर उसे फुकोका के बंदी शिकिर मम्बर सन्नह में भेज दिया गया।

ठीक इन्हीं दिनों टोकियो गुलाब ने जापानी रेडियो से श्रमरीकी हवाई सेना के बारे में विशेष समाचार प्रसारित किया था। जहाँ तक मेरा सम्बंध है, युद्ध-मंत्री के चीफ एडज्युटैन्ट ने मुक्ते बुलवाया, श्रीर वन्दियों से भेद उगलवाने की मेरी विशेष दश्वता की सराहना में नैपोलियन नामक फ्रेंच बागढी की एक बोतल सुक्ते भेंट की।

# चन्तर्राष्ट्रीय दावपेंच

### [ ? ]

में कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक अमरीकी अक्तर के मुँह से उगलवाया हुआ वह भेद इस हद तक और इतना मूल्यवान सिद्ध होगा। इस बात पर कि निकट भविष्य में अमरीका और सोवियत संघ के बीच युद्ध होने की सम्भावना है, पूरा भरोसा किया गया। स्टाकहोम में हमारे अपने सेनिक सम्पर्क-अफ्तर ओनोदेरा तथा बर्न में हमारे प्रतिनिधि ओकामोटो ने भी अपनी रिपोर्टों में इसकी पुष्टि की।

श्रीर श्रव सुवोन पर्वतों की इस कँ चाई से जब मैं श्रतीत पर नजर हालता हूँ तो साफ श्रनुभव होता है कि युद्ध के श्रन्तिम महीनों में हमारे 'कपरी हलकों' में चलने वाले विवाद कितने हास्यास्पद श्रीर बेहूदा थे, श्रीर श्राश्चर्य होता है यह सोचकर कि कितने निकम्मे श्रीर कोता दृष्टि लोगों के हाथों में उन दिनों हमारे साम्राज्य की बागडोर थी।

टोकियो श्रीर श्रोसाका के थैलीशाहों के गुर्गी, शाही दरबार के बंदे श्रफसरों, का खयाल था कि युद्ध का पासा बुरी तरह पलट चुका है। श्रपनी जिद पर श्रदे रहकर श्रमरीका की नाराजी मोल लेने से कोई लाभ नहीं। श्रम्का यही है कि जल्दी-से-जल्दी उसके सामने श्रात्म-समर्पण कर दिया जाय ताकि वह निश्चित होकर रूस से निबट सके। इसके बाद हम देखेंगे कि अंट.....

लेकिन हमारे बड़े-बड़े फौजी नेता जिन्होंने तोजो और मूटो का सम-र्थन किया था और साहबेरिया पर हमला करने के बजाय पर्वहार्वर पर बम ितराने की घातक गलती की थी, श्रव यह तर्क पेश करते थे कि नया युद्ध सुद्ध करने की खातिर श्रमरीका प्रशान्त के युद्ध से तुरन्त हाथ खींच लेना चाहता है। इसका मतलब यह है कि श्रमरीका को हमारे साथ शान्तिपूर्ण समभौते पर हस्ताचर करने के लिए तैयार किया जा सकता है, श्रीर एशिया में हमारी प्रभुताई भी कायम रह सकती है। लेकिन श्रमरीका से रियायतें पाने के लिए यह दिखाना जरूरी था कि हम में श्रभी भी श्रानिश्चित काल तक लड़ने की चमता है।

फौजी कमान के जोर देने पर सर्वोच्च युद्ध-परिषद की एक श्रसाधारण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में युद्धमंत्री जेनरल श्रनामी श्रीर जेनरल स्टाफ के चीफ जेनरल उमेदजू ने श्राखिरी चया तक युद्ध चलाने का कार्यक्रम पेश करके सबको चौंका दिया। प्रधान मंत्री एडमिरल सुजूकी श्रीर श्रन्य मंत्री इसे सुनकर एकदम स्तब्ध रह गये।

कार्यंक्रम में नियोजित रण-नीति इस प्रकार थी:

होनशू में श्रमरीकी सेनाश्रों के उतरते ही हमारी तमाम द्वीपीय सेनाएँ फील्ड मार्शल स्गीयामा श्रीर हाटा के कमान में दो फीजी दलों में बँट जाएंगी, श्रीर ठीक समुद्री किनारे पर ही उनसे लोहा लेंगी। श्रगर हम शत्रु को समुद्र में धकेलने में सफल न हो सके तो हमारी सेनाएँ व्यव-स्थित रूप से पीछे हटती हुई भीतर के पहाड़ी इलाकों में चली आएँगी। लड़ाई के दौरान में श्रगर हमारे सैनिक एक-दूसरे से कट-छंट गये, तो वे श्रालग-श्रलग स्वतंत्र हकाहयों के रूप में, तथाकथित केंचुशा रण-नीति से काम लेते हुए, लड़ाई जारी रखेंगे।

जापान के युद्ध का चेत्र बनते ही सम्राट श्रीर सरकार मंच्रिया में स्थानान्तरित हो जायंगे श्रीर सिनिकिंग को श्रस्थायी राजधानी बना लिया जायगा। साम्राज्य की नयी राजधानी की रचा का भार क्वान्तुंग सेना के जिम्मे रहेगा।

सर्वोच्च युद्ध-परिषद के किसी भी सदस्य को इस कार्यक्रम के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं हुआ। श्रनामी श्रीर उमेदजू ने युद्ध की इस श्चितिस योजना को सम्राट के सामने रखा। सम्राट ने योजना को जैसा-का तैसा स्वीकार कर लिया। समूचे देश में इस की घोषणा कर दी गई: हम धाखिरी तथा तक जदाई जारी रखेंगे। बाहे जापान राख का वेर क्यों न बन जाय, लेकिन हम जीत हासिल किये बिना पीछे नहीं हटेंगे। हर जापानी का कर्तव्य है कि जान हथेली पर रखकर आगे बढ़े,—हीरे की भाँति, चूर-चूर होने पर भी जिसकी श्राव नहीं जाती। जब तक अमरीका बिना शर्त भारम-समर्थण करने की काहिरा-घोषणा को रह नहीं करता, हमारी लढ़ाई खारी रहेगी।

#### [ २ ]

युद्ध के श्रम्तिम साल के प्रारम्भ में हमने एक नये अस्त्र का प्रयोग किया। छोटे गुब्बारों के साथ बम बाँधकर हमने उन्हें समुद्ध के उस पार रवाना कर दिया। बाद में मालूम हुश्रा कि इनमें से कुछ बम अमरीका पहुँच गयेथे। लेकिन श्राबाद बस्तियों से काफी दूर उनका विस्फोट हुआ। जंगल में लकड़ी काटने वाले कुछ लोगों को श्रातंकित करने के सिवा उनका श्रीर कोई नतीजा नहीं निकला।

लेकिन हमारी पाँच बड़ी कम्पनियों के इशारे पर शाही दरबार के अफसरों ने जो गुड़वारा छोड़ा था, वह इन से कहीं अधिक कारगर लिख हुआ। स्वीजरलैंड में योकोहामा स्पेसी बैंक के सामीदार कितामूरा के जरिये यह खबर अमरीकियों के कानों में डाल दी गई कि टोकियों और मास्कों के बीच कुछ साठगाँठ चल रही है। इस खबर को प्रमाणिकता का जामा पहनाने के लिए भूतपूर्व प्रधान मंत्री हिरोता को पहाड़ी स्वास्थ्य केन्द्र हाकोने भेजा गया जहाँ सोवियत राजदृत मिलक ठहरे हुए थे। हिरोता को वहाँ भेजने का लच्य सोवियत रिश्वत की थाह लेना था। खेकिन मौसम आदि के बारे में बातें करने के श्रलावा मिलक से और कुछ मालूम नहीं हो सका। हिरोता की इस यात्रा की खबर दो तटस्थ राज्यों के प्रतिनिधियों को मालूम हुई,—स्वेडन के राजदूत को एक जापानी धनिक से जिसके साथ वह गोरफ खेबते

थे, धौर स्वीजरखें इ के राजदूत को एक शिक्षक से जो उसकी पत्नी को जापानी बढ़ाता था।

तव तक हम यह नहीं जानते थे कि यास्टा में एक गुप्त समकौते पर हस्ताचर हो चुके हैं जिसके अनुसार सोवियत संघ ने अपने मित्र-राष्ट्रों को वचन दिया है कि जर्मनी की पराजय के बाद वह जापान के खिलाफ बुद्ध की घोषणा कर देगा। मविष्य इसका साची है कि रूस ने श्रपने इस बचन का पालन किया।

जो भी हो, हमारी चाल सफल हो गई। टोकियो में स्वेडन श्रीर स्वीजरलेंड के राजदूतों ने जो कुछ सुना था उसे संबंधित छेत्रों तक पहुँचा दिया। सुन कर श्रमरीकियों के कान खड़े हो गये। रूसियों के प्रित श्रपनी जिम्मेदारियों को प्रा करने का उनका कोई हरादा नहीं था, श्रीर हसीलिये वे खुद रूसियों का कोई भरोसा भी नहीं करते थे,—ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी जापानी गीशाएँ किसी पर विश्वास नहीं करतीं क्योंकि श्रपने बचनों को भँग करना खुद उनके बाएँ हाथ का खेल होता है।

सो यह नतीजा निकालने के बाद कि रूसी उन्हें चकमा देने जा रहे हैं, वाशिंगटन की गीशाओं ने अब हमारी और नजरें फेंकना शुरू किया। सान फ्रान्सिस्को से प्रसारित रेडियो के कार्यक्रम इस बात को साफ प्रकट करते थे। मिसाल के लिए अमरीकी सीनेट के सदस्य अर्क केपहार्ट ने एक बयान में कहा कि जापान को बिना शर्त आत्म-समर्पण करने के लिए मजबूर करना गलत है। इस तरह की माँग का नतीजा, सीनेटर ने बताया कि, शुद्ध को लम्बा लींचने के सिवा और इस्त नहीं होगा। 'टाइम' और 'लाइफ' नामक पत्रों ने लिखा कि अगर सममौता न हुआ तो अमरीका को कम-से-कम दस लाख जनों की बिल देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हमारे उच्चतम श्रफसरों ने यह जानकर कि उनका गुब्बारा ठीक श्रपने निशाने पर जा जगा है, बातचीत की तैयारी श्रुरू कर दी। युद्ध को श्राखिरी इस तक चलाने की सम्राट की घोषणा उनके मार्ग में जरा भी बाधक नहीं हुई। उन्होंने सम्राट से कहा कि युद्ध के मोर्चे पर श्रीर साम्राज्य के भीतर दोनों जगह स्थित नाजुक है। जनता के घरों के श्रालिरी बरतन-भारों तक को हथियारों के लिए गलाया जा चुका है। श्रगर जाहों तक युद्ध को खींचा गया तो जनता न्यापक विद्रोहों पर उतर श्रायगी। कम्युनिस्टों को इससे श्रधिक श्रीर क्या चाहिये। साम्राज्य क्रांति के चंगुल में फंस जायगा।

श्रातंक के श्रस्त्र का प्रयोग करने वाला खुद भी श्रातंक का शिकार हो जाता है। जपरी सदन के जमींदार-सदस्यों ने खुफिया पुलिस तथा पर-राष्ट्र मंत्रा- क्य के श्रिकारियों को खटखटाया और उनसे यह रिपोर्ट मांगी कि साम्राज्य के भीतर और वाहर कम्युनिस्टों का श्रसर किस हद तक बढ़ा हुआ है। खुफिया पुलिस के एक श्रिकारी ने ऐलान किया कि कम्युनिस्टों के दल श्रीसाका जिला में, कगावा के थाने श्रीर यहाँ तक कि योकोसूका के समुद्री श्री तक में, गुपचुप श्रपना जाल फैला रहे हैं। कम्युनिस्टों के भूमिगत केन्द्र सभी जगह कायम हैं और उनकी गतिविध जोरों पर है।

पर राष्ट्र मंत्राजय के श्रिषिकारी श्रोगाता की रिपोर्ट और भी भयावह श्री। वह मास्को के हमारे दूतावास में मंत्री के पद पर काम कर चुका था। दुनिया में कम्युनिस्टों के प्रभाव की बढ़ती का जीरदार चित्र खींचने में उसने कसर नहीं छोड़ी। वह इतने श्रावेश में आगया कि रिपोर्ट के दौरान में अपने को सँभाजने के जिए उसे दो बार गोजियाँ खानी पड़ीं। इसी प्रकार अन्य अधिकारियों ने भी श्रपनी रिपोर्ट दीं। श्रपर सदन में श्रातंक छा गया। इन रिपोर्टों को शब्दशः खिला गया और उनकी एक प्रति तुरन्त प्रिन्स कोनोए के पास भेज दी गई। प्रिन्स कोनोए ने सम्राट को रिपोर्ट दी। बाद में मैंने सुना कि इसके शोध बाद ही शाही डाक्टरों को महज में बुलवाना पड़ा था।

# [ ३ ]

शाह के निजी अफसरों और सैनिक अधिकारियों में केवल एक ही बात पर मतभेद था,—केवल कार्यनीति के बारे में। शाह के अफसरों का मत या कि चाहे जिस मृत्य पर भी हो जरूदी-से-जरूदी शान्ति-संधि कर होना चाहिए। इससे पहले कि घरेलू उत्पात जोर पकड़ें, जिसका नतीजा सर्वनाश हो सकता है, अमरीका के सामने पूर्ण आत्म समर्पण कर देना चाहिए। वेकिन जेनरल अनामी और उमेदजू अभी युद्ध को जारी रखने के पह में थे ताकि कम-ब-बेश अनुकृत शर्ती पर शान्ति-संधि का भाव-ताव हो सके।

श्रालिरी चण तक युद्ध चलाने की घोषणा के शीघ्र बाद ही टोकियों गैरीजन के श्रफलरों, में एक परचा बाँटा गया। केन्द्रीय सैन्य-श्रफलरों के एक गुष्त संगठन की श्रोर से यह परचा जारी किया गया था,— बीक वैसे-ही-जैसे कि श्रतीत में दैवी योद्धाश्रों की गाख, नन्हीं चैरी सोसायटी श्रादि सैनिक श्रफलरों के श्रम्य संगठन जारी किया करते थे।

इस संगठन का जच्य स्याह-सफेद करने के तमाम अधिकारियों से युक्त एक सैनिक सरकार कायम करना था। यह सरकार, जिसमें गैरफीजियों के जिए कोई जगह नहीं होगी, अमरीका से सम्मानपूर्ण समकौते पर हस्ताकर करेगी और उसकी मदद से उस योजना को अमल में जायगी जिसे सम्राट ने पहले स्वीकार कर जिया था, और फिर, दिख्या दिशा में हमजा करने की मूटों-योजना के पीछे, अस्थायी रूप से ताक पर रख दिया था।

जिनतान श्रीर मुसोलिनी मेरे पीछे पक गये कि मैं इस संगठन में शामिल ही जाऊँ। इसके लिए अपने हाथ की कनकी उँगली के रक्त से एक कागज पर अपने नाम का चिन्ह शंकित करना होता था। मैंने जवाब दिया था कि अभी मैं स्थिति को समम नहीं सका हूँ, और इसके बारे में सोचना चाहता हूं। मैंने अपने पुराने हितैषी और मित्र लैपटीनेन्ट जेनरल शाक्टीपस से, जो श्रव रिजर्ब सेना में था, सलाह खेने का निश्चय किया। उन दिनों जबिक वह फौजी स्कूल का चीफ था, हमने आक्टीपस का यह उसे नाम दिया था। अपने जमाने में अफसरों के अनेक षहयनत्रों में वह हिस्सा ले खुका था। और सच तो यह है कि प्रधानमंत्री इनुकाई की हत्या में शामिल होने के अपराध ए धरेसू केंद्र की सला भी मिल खुकी थी।

वाकामिया बस्ती की उशीगोम स्ट्रीट में उसका घर था। उसके घर के पिछले श्राँगन में एक खन्दक थी। इसी खन्दक में बृद्ध श्रावटीपस से मेरी बातें हुईं। बृद्धे ने खन्दक को काफी श्रारामदेह बना लिया था। फर्श चटाई से ढका था, ऊपर कैनवास की छत तनी थी, तश्तरियाँ श्रीर तम्बाकू रखने के लिए खाने बने थे, श्रीर चूंकि उसे श्रपनी श्रिधकांश रातें यहीं वितानी पड़ती थी, इसलिए श्रपने पाँवों को गरमाने के लिए एक श्रंगीठी भी उसने रख छोड़ी थी।

उससे बातें करके बड़ी निराशा हुई । वृद्ध श्राक्टीपस मतजब की एक भी बात मुक्ते नहीं जाता सका। मैंने श्रनुभव किया कि तोजो के इस वृद्ध श्रनुयायी का वास्तविकता से श्रव कोई सम्पर्क नहीं रहा है। जो हम से लड़ना नहीं वाहते, उन्हीं श्रंगरेज-श्रमरीकियों से हमें युद्ध में फॅसाने के वाद श्रव ये वृद्ध जेनरल, जैसे भी हो, श्रपने को सही सिद्ध करना चाहते हैं। वृद्ध श्राक्टीपस कई बंटों तक हमारी सेना के सैन्सर-विभाग का ही रोना रोता रहा। उसका कहना था कि सैन्सर का निकम्मापन सारी गड़बड़ के किए जिम्मेदार है। श्रव लोग उसमें भरे हैं। ऐसे पत्रों को भी वे सैनिकों के पास जाने देते हैं जिनमें इशारों की भाषा में घर पर मुखमरी से तंग श्राकर उनकी परिनयों के तुराचारी बनने की बातें जिस्ती रहती हैं। उसका कहना था कि इस तरह के पत्रों ने सेना का सारा मनोबल खराब कर दिया है।

लेकिन युद्ध,—उसने कहा, —श्रमी भी हमारे हाथ से बाहर नहीं हुआ है। देवता हमारी रक्षा करेंगे। सरकारी मंत्रियों और हाई कमान के अफसरों के साथ सम्राट राज्यकुल की देवी श्रमातेरासु की वन्दना कर खुके हैं। समूचे राष्ट्र को वन्दना-दिवस मनाना चाहिए। इसके बाद श्रमरीकियों के पास श्रपने किसी श्रायन्त वाकृपटु खुकिया श्रफसर को हमें भेजना चाहिए। जब उन्हें श्रन्तिम च्या तक युद्ध करने की हमारी योजना और हमारे युद्ध हथियारों के बारे में मालूम होगा तो वे शान्ति के लिए तैथार हो जायंगे और फिर, श्रपने समान शत्र क्र के खिलाफ, युद्ध हथियारों का हम दोनों इस्तेमाल करेंगे।

#### [8]

गुप्त हथियारों के सम्बंध में जो काम हो रहा था, किसी हद तक मैं उससे परिचित था।

हमारे दो वैज्ञानिक, निशीना और श्रराकात्सू, श्रणु-शक्ति के चेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन श्रभी तक वे प्रारम्भिक श्रवस्था से श्रागे नहीं बढ़ सके थे। इससे कहीं श्रधिक दिलचस्प प्रयोग शिमादा में किये जा रहे थे। वे प्रयोग एक ऐसी किरण से सम्बंधित थे जो दूर से ही इंजनों को टप्प कर सकती थी, विस्फोटों में श्राग लगा सकती थी। लेकिन ये प्रयोग भी श्रभी पूर्ण सफलता से बहुत दूर थे। किरणों की कारगरता कुछ मीटर की दूरी से श्रागे जाने पर खत्म हो जाती थी। तथाकथित के-बम से भी हमें भारी श्राशाएं थीं। यह बम रेडियो-नियंत्रित डेटोनेटर से सुसज्जित था। कहा जाता था कि यह बम जो निशाने की श्रोर स्वयं निर्देशित होकर चलता है, श्रचूक मार करता है। युद्ध मंत्रालय के केन्द्रीय टैकनीकल विभाग का श्रनुमान था कि यह एक साल के भीतर तैयार हो जायगा। श्रगर तब तक युद्ध को खींचा जा सका तो हमारे हाथों में एक नया और श्रवयन दुर्जेय श्रस्त्र श्राजायगा।

हमारा प्रमुख गुप्त अस्त्र ई-बम था। यह मैडीकल सविस के लैपटोनेन्ट इशी शीरो का आविष्कार था। चीनी तरबूज के बराबर आकार का पोर्स्त्रीन िमडी से बना यह एक छोटा-सा पात्र था जिसमें घातक बीमारियों के कीटाणु भरे थे। इन बमों को बनाने वाली केन्द्रीय प्रयोग-शाला टोकियों के बाकामारसुचों कवार्टर में इशी के घर के पास ही स्थित थी। लेकिन इस इमारत में आग लग गई थी और जो यंत्रादि नष्ट होने से बच रहे, उन्हें नीगाता और होक्काइदो मेज दिया गया। अब मंचूरिया में दो प्रयोग शालाएं इस बम का निर्माण कर रही हैं। एक जो "यूनिट नम्बर ७३१" कहलाती है, हारबिन के निकट पिंगफान में और दूसरी "यूनिट नम्बर १००" सिंगिकिंग के निकट मोगातोन में। चीन और मंचूरिया में ई-बम की सफलता के साथ परीचा की जा चुकी है और सेना के अस्त्रागार में अब वह मौजूद है।

इस प्रकार हमारे कारगर श्रस्त्रों में से केवल एक ही श्रब तक तैयार था। यह एक बढ़िया श्रस्त्र था, लेकिन श्रमरीका के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना क्या ठीक होगा? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक दूसरे बुनियादी सवाल के बारे में तय करना लरूरी था,—वह था मौजूदा युद्ध को चलाने या न चला के बारे में।

#### [ y ]

श्रव, १६४० के इस वसन्त में, उन दिनों बेहद परेशान करने वाले श्रपने संदेहों पर जब मैं नजर डालता हूं तो वे मुक्ते सच्चे श्रथं में बेहुदा मालूम होते हैं। लेकिन श्रादमी को हमेशा घटना के बीत जाने के बाद समक्त श्राती है। उन दिनों मैं नहीं जानता था कि उँट किस करवट बैठेगा श्रीर श्रगर हमने श्रात्म-समर्पण किया तो श्रमरीका किस प्रकार हमारे साथ ब्यवहार करेगा।

भक्षा मैं यह कैसे जान सकता था कि मिसूरी जहाज पर आत्म समपंज की दस्तावेज पर दस्तखत करने के रस्मी समारोह के बाद जब अमरीकी
कमाएडर-इन-चीफ ने हमारे द्वीपों में अवेश किया था तो उस समय तक वह
हमें अपने भावी मित्रों के रूप में अपनाना तय कर चुका था ? किस प्रकार
मैं यह जान सकता था कि वह आदमी जिसके आदेश से हमारे नगरों पर बममार वायुयानों ने 'बमों के कालीन' बिछाये चह, जापान के शान्तिप्रिय नागरिकों
के खिलाफ युद्ध कर रहा था, न कि जापानी अफसरों और सैनिकों के, जिन्हें
कि वह भविष्य के लिए सुरिक्त रखना चाहता था। यह सच है कि अगर
मैंने ध्यान से देखा होता तो मालूम कर खेता कि अमरीकी बम-मार
टोकियो की अत्यन्त घनी विस्तयों,—शिताया और असाब्रसा जिनमें गरीब
लोग रहते थे—को ही अपना निशाना बनाते थे, और मारूनोउची-जिले पर
जहाँ हमारी सबसे बढ़ी ज्यापार-कल्पनियाँ स्थित थीं या जिन जिलों में
हमारे सबसे बढ़िया महत्त और सूकम्प-प्रूफ इमारतें स्थित थीं, एक
भी बम नहीं गिराते थे। बी-२६ बम-मारों ने बढ़ी सावधानी के साथ इन

इमारतों की नष्ट होने से रत्ता की थी जिनमें कि, आगे चल कर, अमरीकी सेना के विभागों और संस्थाओं को स्थापित किया गया।

सचमुच, ऐसी बहुत-सी चीजें थीं जिन्हें १६४४ की गर्मियों में मैं नहीं सममता था।

मेरी दुविधा का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि स्पेशल सर्विस में अपना काम शुरू करने के दिन से ही मुभे बीन के मामलों से जितना वास्ता पड़ा, उतना रूसी मामलों से नहीं । मैं चीनी मामलों का ही विशेषज्ञ था, और रूसी मामलों के बारे में मेरी जानकारी बहुत नाक़ाफी थी। यही वजह है जो मैंने दिखा दिशा में हमला करने की मूटो-योजना को पहले स्थीकार किया। मेरा विश्वास था कि हमारे साम्राज्य का सबसे प्रमुख काम समूचे चीन पर अपना आधिपत्य कायम करना है, और इसे पूरा करने के लिए दिख्या की ओर से चीन के निकटवर्ती तमाम प्रदेशों को,—हिन्द चीन और मलाया को,—अपने कब्जे में करना होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमने उत्तर के निकटवर्ती प्रदेशों पर,—मंच्रिया और मंच्रिया की दिक्खन पूर्वी सीमा से लगे हुए कोरिया प्रायःहीप पर,—श्रपना कब्जा कर रखा था।

इतना ही नहीं, बल्कि मेरी यह भी धारणा थी कि चीन में हमारी असुख शत्रु कुन्नोमिन्तांग सरकार है, न कि कन्युनिस्ट।

केवल युद्ध के दौरान में ही और खास तौर से पिंगसिन्कवान के बाद गयकि च्तेह की आठवीं सेना ने इतागाकी के कमान में हमारी सेनाओं को जिन्न-भिन्न कर दिया था, श्रन्तिम रूप से मैं यह समक्त सका कि चीन में हमारे गञ्ज कम्युनिस्ट हैं, श्रीर यह कि च्यांगकाईशेक स्थार कुश्चोमिन्तांग सरकार हमारे मित्र हैं, और यह एक गलती है जो हम एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

सन्देहों ने मुक्ते घेरना शुरू कर दिया। मूटो-योजना से मेरा विश्वास हगमगाने लगा श्रीर मैंने देखा कि प्रशान्त में हमारा सुद्ध एक भारी गकती है।

इसी समय हार्शवर्गर से मेरी भेंट हुई, और मेरी ऑलों पर जी पदी पदा था वह एकदम हट गया। इसके शीव बाद ही, सत्य की श्रोर एक श्रौर कदम उठाने में विधाता ने सुमें मदद दी। एक दिन, सुबह के समय, जब मैंने श्राफिस में प्रवेश किया तो ताक पर रखी एक पुस्तक पर मेरी नजर पड़ी। इस पुस्तक का नाम था: ''श्रान्तिम युद्ध।'' इसके श्राखिरों कवर पर एक सूचना प्रकाशित थी कि स्वयं लेखक ने इसे खपाया है, श्रौर यह कि पुस्तक विक्री के लिए नहीं है।

इस पुस्तक का लेखक सुप्रसिद्ध लैफ्टीनेन्ट जेनरल इशीहारा कानजी था जिसने जेनरल स्टाफ के रण-नीति विभाग के प्रमुखाध्यक्ष की हैसियत से रूस के खिलाफ युद्ध की एक योजना का संयोजन किया था। इस योजना में युराल तक सम्चे साहवेरिया पर कब्जा जमाने की स्यवस्था थी। एक पखवारे के भीतर ही इस योजना के कारण यह समूचे जापान में प्रसिद्ध हो गया था।

अपनी पुस्तक में इशीहारा ने बताया था कि हालांकि अमरीका और रूस मौजूदा समय में एक ही लेमे में हैं, लेकिन यह स्थिति शीघ ही बदल जायगी और इन दोनों में टक्कर होना अनिवार्य है। समुची पुस्तक एक ही तथ्य का पोषण करती थी। वह यह कि रूस अमरीका और जापान दोनों का समान शश्चु है, भावी अह में दोनों एक लेमे में होंगे, और जितनी जलदी मौजूदा मनहूस चुद्ध का अन्त किया जायगा, उतना ही दोनों के लिए हैं अधिक अच्छा होगा।

मैंने पुस्तक को तीन बार पढ़ा। केवल एक ही पुस्तक और थी जिसे मैंने इतनी दिलचस्पी पढ़ा था। यह एक दस्ती किताब थी जिसे सागा समु-राई ने लिखा था। इसका नाम था "भेद की बातें"। सच्चे सैनिक को कैसा होना चाहिए, यह इस पुस्तक में दिखाया गया था।

इशीहारा की पुस्तक का सावधानी के साथ अध्ययन करने के बाद ऐसा अनुभव हुआ मानो प्रकाश के पथ पर मैंने एक डग और भरा हो। आत्मा की मुक्ति के पथ की आठ मंजिलों में से पहली को पार करने के बाद बौद भिचुओं को भी कुछ मेरी ही भांति अनुभव होता होगा। जो हो, कुछ सन्देह अभी भी बाकी थे। उनसे मुक्ति बाना जरूरी था।

#### [ ξ ]

एक दिन मैंने श्रपने पुराने मित्र ले पटीनेन्ट कर्नल ली से पूर्व चेत्रीय हैंड क्वार्टर्स में मेंट की। प्रशान्त युद्ध से पहले वह श्रीर मैं एक साथ शंधाई में स्पेशल सर्विस में काम करते थे। मेरा काम चीन में जर्मन खुफिया विभाग के संगठन एरहार्द् त ब्यूरो से सम्पर्क कायम रखना था।

जी चीन-प्रवासी रवेत रूसियों की बस्ती में काम करता था। बाद में हम दोनों को जेनरज स्टाफ़ के तथाकथित श्राठवें सैपटर में भेज दिया गया, जिसका काम श्रानेक प्रकार की खुफिया मुहिमों को सरंजास देना था। श्रागे चज्रकर मुक्ते मोचें पर श्रीर जो को जेनरज स्टाफ़ के दूसरे सेन्शन के पाँचवे बा रूसी विभाग में भेज दिया गया। उसे वे श्रपना श्रेष्टतम रूसी विशेषश्च सनमते थे।

ली मुक्ते अपने रिहाइशी फ्लैट में ले गया। वृद्ध आक्टीपस के घर से बोड़ी दूर, उशीगोम चेत्र में, अफसरों के एक होटल में वह रहता था। जी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। वैसा ही गोल-मटोल चेहरा, वैसी ही भजी-सी मुद्रा और छोटी-छोटी तेज आँखें जिनमें मुस्कराहट की चमक कभी नहीं दिखाई देती थी। बावजूद गोलमटोल शरीर और अपेजाइन छोटी छोटी बॉहों के वह भारी शान के साथ चलता था। वह धीरे-धीरे, और हर शब्द पर जोर देते हुए, बोलता था; और बोलते समय कभी शंग-संचालन नहीं करता था।

डसने रूसी मदिरा वोडका से, जो श्रभी मास्को से लाई गई थी, मेरा स्वागत किया। दूसरे सैवशन के पाँचवे विभाग के श्रक्सर, बूटनीतिक सन्देश-नाहक के बाने में सूठे पार-पत्रों के सहारे बारी-बारी से रूस जाते रहते थे।

ली त्रौर मैं जम कर बैठ गये, श्रौर दिलचस्य बातों का सिलसिला शुरू हो गया।

"इस मूर्ख तापूर्ण युद्ध की खत्म करने में हमें एक चर्ण की भी देर नहीं करनी चाहिए," बी ने कहा,—"किन्हीं भी शर्ती पर, चाहे वे कितनी भी कठोर क्यों न हों। केवल एक ही बात की हमें ध्यान में रखना है कि राजवंश सही- सलामत रहे। युद्ध का तुरन्त धन्त करना जरूरी है ताकि धाने वाले युद्ध के लिए हमारी शक्ति ध्रधिक-से-ध्रधिक मात्रा में सुरचित रहे। इसमें ध्रमरीका हमारा साथ देगा। तेजी के साथ हम ध्रपनी चितयों की पूर्ति कर लेंगे। प्रशान्त, मंचूरिया धौर कोरिया में गिनती के दो-चार छोटे-छोटे होंगें के बजाय युराल तक समूचे साह्वेरिया पर हमारा कब्जा होगा, श्रथवा इससे भी बढ़कर यह कि बोलगा तक हमारे ध्रधिपत्य का विस्तार होगा। क्यों, इस सीदे के बारे में तम क्या कहते हो ?"

मैंने सिर हिला दिया।

"लेकिन, बिला शक, इससे भी अच्छा यह होगा कि हम एशिया में अपने प्रभुत्व को कायम रखें, और इसके अलावा साइवेरिया पर भी अधिकार कर लें। आखिर तुम अमरीका पर द्वाव डालने के क्यों विरुद्ध हो ?"

''इसलिए कि इसका अर्थ युद्ध को जारी रखना होगा, जो परिणामतः, इमारे और अमरीका दोनों के लिए नुक्सानदेह हैं। और यह मूर्खतापृद्ध है। पहली बात तो यह कि हमें और अमरीका को अपने-आपको बिला वजह कमजोर नहीं बनने देना है। अपने समान शत्रु से हम दोनों को लोहा लेना है। दूसरे यह कि अमरीका के खिलाफ युद्ध को जारी रखकर हम रूस के साथ उसके युद्ध को स्थगित करने के लिए उसे बाध्य करते हैं। और रूस पर हमें जहदी-से-जहदी आक्रमण करना है, इससे पहले कि वह उद्ध दम ले सके। प्रशान्त में युद्ध को जितना ही अधिक हम खींचेंगे, उतना ही अधिक समय हम रूसियों को अपनी शक्ति बटोरने के लिए देंगे।"

सी के तकों की ध्वनि निर्णायात्मक थी।

"तो श्रापका खयाल है कि इन दोनों के बीच शीघ्र ही सचमुच में टक्कर होगी ?" मैंने पूछा।

"अमरीकियों से शान्ति-संधि होते ही हर चीज हमारी आँखों के सामने प्रकट हो जायगी," जी ने हँसते हुए जवाब दिया।

एक श्रन्य न्यक्ति के आगमन ने हमारी बातों का सिलसिका भंग कर दिया। ली ने मेरा उससे परिचय कराया। जब मैं दमारी समूची सेनाओं में प्रसिद्ध कर्नल त्सूनी मसानीवृका नाम सुना तो मैंने बादर के साथ नवाग-न्तुक का निरोक्तण किया। सिर घुटा हुआ, काड़ीतुमा मोहें, तीसी दृष्टि और भभावशाली चेहरे से साफ जाहिर होता था कि यह एक सच्चा सैनिक है। मुक्ते आक्टोपस और अन्य लोगों की बात याद हो आई कि इस कर्नल ने ही, जिसे मलाया का शेर कहा जाता था, बिटिश और अमरीकी सैनिकों पर सबसे पहले किमोतोरी का प्रयोग किया था। सागा जाति के एक समुराई परि-वार के इतिवृत्त में वर्धित प्राचीन परिपाटी का सक्ती से पालन करते हुए उसने इसे सम्पन्न किया था।

कर्नल ने रेडियो खोल दिया और ली के कान में फुसफुसाकर छुड़ कहने लगा। मैं बिदा लेने के लिए खड़ा हो गया। ली ने रेडियो बन्द कर दिया, और मलाया के शेर सेकहा,—''इसके सुनने में कोई हर्ज नहीं। देर वा सबेर, हैडक्वार्टस के अफसरों को यह सब मालूम हो हो जायगा।''

स्मूजी श्रायनत दिलचस्य सूचना लेकर श्राया था। मार्शल येन हसी-शान ने एक श्रफश्चर के द्वारा प्रथम सेना के चीफ श्राफ स्टाफ मेजर जनरल यामाश्रोका के पास यह प्रस्ताव भेजा था कि शान्सी में चीनी कम्युनिस्टों की तेनाश्रों के खिलाफ संयुक्त हमला करने के बारे में एक गुण्त समझौता किया जाय। येन हसीशान के दूत से मेजर जेनरल यामाश्रोका की यह भी मालूम हुश्रा था कि कुश्रोमिन्तांग के पास मीजूद सुचनाश्रों के सुताबिक श्रम-रीका श्रीर इस के बीच निकट भविष्य में युद्ध होने की सम्भावना है। ऐसी स्थित में पृशिया में कम्युनिक्म के खिलाफ लड़ने के लिए जापान श्रीर चीन का संयुक्त मोर्चा बनना जरूरी है।

यामात्रोका इशोहारा योजना के श्रायन्त कट्टर समर्थकों में से था, श्रीर इस रूप में काफी बदनाम हो चुका था। जर्मनी श्रीर रूस के नीच युद्ध छिड़ने के समय वह मास्कों में हमारा सैनिक श्राटैनी था। कहा जाता है कि जेनरल स्टाफ के पास हर सप्ताह वह इस श्रायाय की एक रिपोर्ट भेजता था कि तमाम बातों को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस सप्ताह के श्रन्त तक रूसी हथियार डाल देंगे। बाद की श्रापनी रिपोर्टी में वह मास्कों के पत्तन की भी घोषणा करने लगा। और तीन प्रथक अवसरों पर उसने पतन की निश्चित तिथिया तक को भविष्यवाणी की थी। अन्त में इस 'भविष्य वक्ता' को वापिस टोकियो बुला लिया गया और इसके शीघ्र बाद ही उसे चीनो भोचें पर रवाना कर दिया गया। चीन पहुँचकर भविष्य वाणियाँ बजाय उसने राजनीति में पांच रखने का निश्चय किया और कुओमिन्तांग से सींठ-गांठ मक्तीते की जमीन लैयार करनी शुरू कर दी।

इन समाचारों की सूचना देने के बाद स्स्जी चटाई पर लेट कर श्रपने शरीर को सीधा करने लगा और हुं कार भरते हुए बोला :

"शुद्ध को निश्चित रूप से खत्म करना चाहिए। एक श्रंधा भी यह समभ सकता है। श्रीर समय रहते कुद्योमिन्तांग से हमें समकौता करना चाहिये ताकि चीनी कम्युनिस्टों को चीन पर श्रविकार करने से रोका जा सके।"

सुक्ते विदा करने के लिए जब ली बाहर के दरवाजे तक श्राया तो भैंने उससे पूज़ा—''सो श्राप, मेरा मतलब इशीहारा के समर्थकों से हैं, सम्राट द्वारा स्वीकृत श्राखिरी युद्ध के बुनियादी कार्यक्रम को.....''

सम्राट का नाम सुनते ही उसने छादर के साथ मस्तक मुकाया श्रीर धीमें स्वर में कहा:

"वह एक आध्मवाती योजना है। लेकिन हमारा युद्ध-मंत्री उसे फिर भी श्रमल में लाकर देखना चाहता है। मैंने सुना है कि रात को वह श्रपने . दफ्तर की खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, श्रीर मुँह से जीम निकाल कर चाँद को दिखाता रहता है। उसके सभी सहायक श्रफसरों में इसकी चर्चा है.....यह एक भयानक बात हैं कि हमारे साग्राज्य के इन नाज़क छाणों में यदि एक पागल हमारा युद्धमंत्री हो। श्रीर दुर्भाग्य यह कि सम्राट इस बात से श्रपरिचित है....."

ली से इस मेंट के बाद मैंने "आन्तिम युद्ध" पुस्तक को एक बार फिर पढ़ा, और इस नतीजे पर पहुँचा कि जेनरल इशीहारा भूमगडल पर सर्वाधिक दूर दृष्टि वाला-राजनीतिज्ञ है ।

# दर्पचूर्ण सूर्यकान्त मणि

## [ ? ]

सत्ताइस जुलाई को अंधेरे मुँह अमरीकी रेडिश्रो ने पोट्स इस घोषणा।
प्रसारित की, जिसमें आदम-समर्पण के खिए जापान का श्राह्वान किया गया।
था। इसके एक घंटे के भीतर ही सैनिक पुलिस और पुलिस के केन्द्रीय
विभाग में रिपोर्ट शाई कि घोषणा का जापानी में श्रनुवाद करके उसे समूचे नगर
में बाँटा जा रहा है। दिन चढ़ने पर यह भी मालूम हुआ कि शाही मोहर के
रचक मारिक्स किदो से गुष्त वार्ता करने के खिए प्रिन्स कोनोए और प्रीवी
परिषद के अध्यत्त बेरन हीरान्मा सकाशीता द्वार से शाही महल में गये हैं।
इचीगायदाई में भी एक कान्क्रेंस हुई जिसमें युद्धमंत्री अनामी ने सभी सैनिक
नेताओं को शामंत्रित किया था।

समाचारों की प्रतीका में हम सारे दिन एडज्युटैन्ट जेनरता के आफिस में बैठे रहे। जिनतान मंत्रात्मय की घोर चला गया और उसने वायदा किया कि बहाँ से वह मुक्ते टेलीफोन करेगा। हाल ही में क्वान्तुंग सेना से बदल कर हमारे विभाग में आये दो युवंक अफसर क्वान्स्माता और मीने ने बताया कि क्वातुंग सेना के कुछ बड़े अफसरों को, जो किसी काम से टोकियो आये हुए थे, अभी-अभी आदेश दिये गये हैं कि वे वायुयान से तुरन्त मंचूरिया लीट जाएँ।

"निश्चय ही वहाँ कुछ शुरू होने वाला है !" उसाँस भरते श्रीर श्रपनी तत्तवार की मूंठ को हाथ से थपथपाते हुए कैंप्टेन कात्सुमाता ने कहा।

कैप्टेन मीने ने भी कुछ वैसी ही मुद्रा में फुसफुसाकर कहा,—"सम्भ-

वतः श्राज रात को श्रमरीका से युद्ध बन्द करने श्रीर रूस से युद्ध करने का फैसला लिया जायगा।"

में हँस पड़ा।

"साफ दिखाई देता है कि तुम दोनों इशीहारा के पक्के श्रतुयायी हो श्रोर जहाँ तक रूस से खड़ने का सम्बन्ध है, मुक्ते भय है कि इसके लिए क्वान्तुङ्ग सेना श्रभी काफी मजवृत नहीं है। फिर उसकी कितनी ही यूनिटों को चीन श्रोर घरेलू द्वीपों में भी तो भेजना होगा।"

दोनों केन्टिनों ने जोरों से इन्कार करते हुए कहा कि मेरा दर एकदम निराधार है। क्वान्तुङ्ग सेना में,—उन्होंने बताया, आजकल श्रनेक पृथक सेनाएँ एकजूट हैं। सोवियत संघ से युद्ध होने पर क्वान्तुङ्ग सेना इशीहारा योजना के मुताबिक थावे शुरू कर देगी। कितनी ही श्रुनी हुई हुकहियाँ, "गुणों की खान", "वथ" श्रोर "कपट्रोज" टुकिइयाँ, साथ ही द्वितीय हवाई बेड़ा, सीधे कमायडर-इन-चीफ के नेतृत्व में बैकाल कोल पर निर्णयात्मक आक्रमण के लिए तैयार हैं। श्रोर "ब्लेड", "सारस", "चट्टान", "श्रजेय", "इतता", "लम्बी पकड़" तथा श्रन्य सैनिक टुकिइयाँ पहले, मंचूरियन मोर्चे को गरमाने की ताक में हैं। चौर्वास घंटों के भीतर ब्लादिवोस्टोक श्रौर खाबारोवस्क पर कब्जा करने का उन्हें काम सौंपा गया है। श्रौर श्रगर रचा-सक युद्ध करने की नौबत श्राई तो क्वान्तुङ्ग सेना तिहरी किले बन्दियों के पीछे जम जायगी,—जिनका कि पिछले चौरह सालों से निर्माण किया जा रहा है, श्रौर जिनके सामने मैगीनोट श्रौर सीगक्रीड लाइनें बच्चों का खेल है।"

"क्वान्तुंग सेना को रचात्मक युद्ध करने का आदेश मिलने की सम्भावना नहीं है," मैंने कहा,—"दिन के श्रार्टर नम्बर एक में केवल एक ही वाक्य होगा: युराल की श्रोर बढ़े चलो !"

"धौर श्राक्रमण की नोक टैंक नहीं, बल्कि डिसइन्फैक्शन यूनिटें होंगी," मीने ने गम्भीरता के साथ कहा,—"कारण कि श्रार्डर नम्बर एक के जारी होने से पहले ही श्रार्डर नम्बर ज़ीरो पर श्रमल होगा: 'गुप्त श्रस्त्र से काम लो !"

टेलीफोन द्वारा जिनतान से कोई सूचना न मिलने पर मैंने मुसोलिनी को फोन किया। लेकिन वह मिला नहीं। मैंने आक्टोपस के घर जाफर उससे मिलने का निश्चय किया। वह घर में ही विस्तर पर लेटा हुआ मिला। एक रंगी-चुनी वयस्का म्त्री उसकी पीठ पर मोक्सा की मालिश कर रही थी। जब वह अपना काम कर चुकी तो उसने गुस्से से मेरी और देखा, और विना किसी अभिवादन के कमरे से बाहर हो गई। वृद्ध को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि युद्धमंत्री अनामी के नेतृत्व में सेनिक अफसरों के एक दल ने सर्घ सम्मति से सम्राट से यह अपील करने का फैसला किया है कि पोटसडम घोषणा को रह किया जाय और उस समय तक युद्ध जारी रखा जाय जब तक कि सम्मानपूर्ण शान्ति न हासिल हो।

कुछ दिन बाद, सैनिक कमान के द्याय से बाध्य हो, प्रधान मंत्री ध्रुडिमरल सुजुकी को सरकारी तौर से कहना पड़ा कि सरकार ने पोट्सडम घोषणा को ठुकराने का फैसला किया है। टोकियो रोज ने इस घोषणा को अंग्रेजी में रेडियो से प्रसारित किया। तमाम समाचार-पत्रों को आदेश दिया गया कि अपने प्रत्येक संस्करण में निम्न नारों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करें: "अन्तिम चण तक युद्ध!" "बाँस की बर्झियाँ उठाकर हम अपने देश की चप्पा-चप्पा सूमि के लिए लड़ेंगे!", "दस करोड़ जापानी सूर्यकान्त मिण की मांति चूर-चूर हो जायँगे, पर आत्म-समर्पण नहीं करेंगे!"

# [ २ ]

छै श्रगस्त को, श्रपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद, जिनतान श्रीर कात्सू-माता सुक्तसे मिले ।

"कहो, क्या खबर है ?" मैंने जिनतान से पूछा।

उसने बताया कि सेना-विभाग की एक शाखा के चीफ मेजर सकाकी-बारा से अभी फोन से बातें की थीं, लेकिन कोई खास खबर नहीं मालूम हुई। दोपहर का भोजन करने के बाद मंत्री विश्राम के लिए श्रतामी चले गये हैं। "मैंने सुना है कि कल निशोनोमिया श्रीर नाकासाकी पर भारी वम-वर्षी हुई। ऐसे नगरों पर वम बरबाद करना निरो मूर्खता है। शरणार्थी बक्वों के कैम्पों के सिवा वहाँ श्रीर कुछ नहीं है", मैंने कहा।

"आज सुबह उन्होंने हिरोशीमा पर बम गिराये," कात्सूमाता ने कहा,—"इतना ही नहीं, श्रमरीकियों के रेडियों ने घोषणा की है कि एक नये बम का प्रयोग किया गया है। खेकिन वायुयान—तोड़क तोपों के विभाग की श्रभी तक इसकी कोई सूचना नहीं मिली है।"

जिनतान ने श्रीर भी ज्यादा दिलचस्प समाचार सुनाये। उसने बताया कि न केवल शान्सी श्रीर येन हशी-शान में स्थिर हमारे. सेनिक कमानों के बीच ही, बल्कि चीन में हमारे कमाण्डर-इन-चीफ कुश्रोकामूरा श्रीर श्रोमि-न्तांग जेनरल स्टाफ के चीफ-हो इङ्ग-चिन के बीच भी गुप्त वार्ताएं चल रही हैं। साफ है कि च्यांगकाईशेक कम्युनिस्टों के खिलाफ शीघ्र ही जेहाद शुरू करेगा। चीन में हमारी सेनाएँ पिछले नवम्बर से शान्त हैं। वहाँ के युद्ध का एक तरह से श्रन्त हो गया है, श्रीर च्यांगकाईशेक की सेनाश्रों के एक काफी बड़े हिस्ते ने कम्युनिस्टों के इलाकों की नाकेबन्दी करली है।

उस रात एक भी हवाई आक्रमण नहीं हुआ। अगले दिन मुमे बोइ-हामा जाने का आदेश मिला जहाँ एक नये किस्म के गीतामार बम-मारक-ई-११४ की परीचा की जानेवाली थी। परीचा सफल हुई। बम-मार के डिजाइ-नर ने इस वायुयान के पहियों की विशेष बनावट के बारे में बताया। उसने कहा कि वायुयान के हवा में उठते ही इसके पहिये अपने-आप वायुयान से अलग हो जाते हैं और दूसरे वायुयान के लिए इनका अयोग किया जा सकता है। इस वायुयान के शहीद-चालकों को केवल उड़ने के समय ही पहियों की जरूरत होगी, क्योंकि एक बार आकाश में पहुंचने के बाद जीवित रूप में नीचे उतरने की कोई सम्भावना नहीं रहेगी।

वापिस लौटते समय मैं योकोहामा में हक गया। मुक्ते आक्टौपस से तीसरी पैदल बिगेड की "सुबह का सूरज" नामक यूनिट के एक कप्तान के नाम पत्र लेना था। कप्तान से समुद्र के किनारे सैनिक अफसरों के एक क्रोटे से जलपान घर में मुक्ते मिलन। था। युद्ध-पूर्व के दिनों की मदिराश्रों का यहाँ श्र-च्छा स्टाक मौजूद था, श्रौर भूतपूर्व गीशाएं अफसरों का स्वागत-सत्कार करती थीं। श्रनिवार्य अम-कानून से बचने के लिए वे यहाँ जमा हो गई थीं। मले के साथ हमने अपना समय बिताया। यहाँ एक मामूली-सी घटना भी हो गई। ससाकी नशे में चूर हो गया था। उसने फक्ती कसी कि शीघ ही तमाम गीशाओं को दस्ती गोले फेंकने की ट्रेनिंग दी जायगी ताकि वे सम्राट के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। एक गीशा ने, देखने में सुन्दर श्रौर आयु में अन्य से दुः बड़ी एक स्त्री ने जो सामीलेन बजा रही थी, कोई ऐसी बात कह दी जो जरा सम्मानपूर्ण नहीं थी। मैंने उसके बाल पकड़ लिए, खींचता हुआ उसे गलियारे में ले आया और उसके इतनी ठोकरें लगाई कि वह माफी माँगने लगी। इसके बाद मैंने उसे "लहरों पर लाशों की नैया" वाला गीत लगातार पाँच बार गाने के लिए बाध्य किया।

अगली साँम मैं टोकियो लौट आया और जिनतान से बम-मार क-ई-११४ की परोक्षाओं का जिक्र किया।

''उस दिन दीरोशीमा पर उन्होंने क्या गिराया था ? कुछ मालूम हुआ ?'' मैंने पूछा।

जिनतान ने बताया कि सुबह आठ बजकर पनद्रह मिनट पर दो अम-रीकी नायुयान नगर के जपर प्रकट हुए थे। इनसे किसी को आशंका नहीं हुई, क्योंकि अमरीका के स्काउट-वायुयान हिरोशीमा पर से आये दिन गुजरते थे। उनमें से एक ने बम गिराया। नगर के मध्य में, ठीक आह्आई पुल के जपर, धरती से करीब पाँचसौ मीटर की ऊँचाई पर उसका विस्फोट हुआ। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें अंधियाँ गईं। फिर एक बहुत जोरों का धमाका हुआ और आग का एक गोला आकाश की ओर उठता चला। साँप की छतरी के आकार का कई सौ मीटर ऊँचे छुएं का एक स्तम्भ का आकाश में उदय हो गया। सम्चा नगर आग की लपटों से घर गया।

पच्छिमी जिले की गैरीजन श्रीर हैडक्वार्टस की तो श्रधिक जुक्सान

नहीं पहुँचा, लेकिन नगर के श्रिष्ठकांश निवासी श्राग की भेंट होगये जिनमें होस्टलों में रहने वाले कई हजार शरणार्थी बच्चे भी थे। एक विचित्र बात यह हुई कि बम की चमक ने पक्की इमारतों की दीवारों पर वृत्तों की छायाश्रों को श्रंकित कर दिया, और सूमीतोमो बाट की सीढ़ियों पर एक महिला की श्रमिट छाया उत्तर श्राई, जबकि खुद महिला के शरीर की एक चिन्दी भी कहीं नहीं दिखाई देती थी। समाचार पन्नों पर रोक लगादी गई कि हिरोशीमा के बारे में कोई समाचार न छापें।

"श्रमरीकी क्या कह रहे हैं ?"

"ख़ुद में जीडेएट ने रेडिकों से बोषणा की है कि एक नये किस्म के, ऐटमी, बस का प्रयोग किया गया है।"

मैंने गरदन हिलाकर सहमति प्रकट की।

"तो यही वह आपरेशन सिजवर डिश है। मेरा खयाल था कि वे कहीं सेनाएँ उतारने वाले हैं.....तो यह उनकी आखिरी चाल है। लेकिन इस चाल को चलने का यह तो कोई मौका नहीं ?"

"अफवाह है कि अमरीकी टोकियों की खाड़ी में सेनाएँ उतारना चाहते हैं," जिनतान ने कहा,—"पूर्वी जिले के कुछ स्टाफ अफसरों के मुँह से भैंने यह सुना है था।"

हिल्डा के पीछे छिपे उद्देश्य को,—श्रमरीका के प्रेजीडेपट दुमन ने बढ़े प्यार से हिरोशीमा बम का यह नामकरण किया था,—उस समय न तो में समक्त सक्ता था, श्रीर न ही जिनतान। लेकिन श्रव हम भी वह बात जानते हैं जो कि प्रेजीडेपट को पहले से मालूम थी: यह कि दो दिन बाद रूस का भी युद्ध में प्रवेश हो जायगा श्रीर हमें जल्दी-से-जल्दी पराजित करने में रूसी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थित में, स्पष्ट ही, जापान पर ऐटम बम गिराने में कोई तुक नहीं थी।

यह छोटा सा-बम जिसका आकार बेसबाल से कुछ ही बढ़ा था श्रीर जो छै श्रगस्त १६४१ को जापान के हीरोशीमा नगर से आश्रा किलोमीटर अपर आकाश में फूटा था, किसी युद्धनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि राज- नीतिक उद्देश्यों को सामने रखकर गिराया गया था। लेकिन इन सब बातों से काफी बाद दक हम सर्वथा श्रपरिचित रहे।

## [ ३ ]

अपने कमरे में लौट कर मैंने मच्छुरदानी तानली, और नींद बेने के लिए काउच पर लेट गया। वह एक दम घोटने वाली रात थी। हवाई आक्रमण के खतरे का भोंपू सुनकर मैंने पदें गिरा दिये और कमरे का वाता-वरण भट्टो की भाँति गरम हो उठा। में इमारत से बाहर नहीं निकला। फारण कि हधर कुछ दिनों से अमरीकियों ने शाही निवास-स्थानों पर बम गिराना वन्द कर दिया था। करीब चालीस मिनट तक हवाई आक्रमण चलता रहा।

रात के दो बजे के करीब [मुसोलिनी ने मुसे जगा दिया। मच्छर-दानी को हटाकर वह मेरी टॉंगों को संसोड़ रहा था। उसके पीछे श्राक्टोपस का एडी कन्तान मिकामी खड़ा था। वह श्रपने हाथ में एक लैम्प लिये था। उसकी मुद्रा कुछ इतनी श्रजीब थी कि मैं एकदम उज्जलकर खड़ा हो गया श्रीर तकिये के नीचे से श्रपना ताबीज श्रीर रिवाल्वर मैंने निकाल लिया।

"क्या उन्होंने सेनाए' उतार दी हैं ? क्या हमला शुरू हो गया है ?" मैं ने विचलित स्वर में पूछा।

सुसी लिनी ने बुदबुदा कर कुछ कहा, और श्रपनी श्रास्तीन से श्रपना सुँह पोंड़ने लगा। मैंने तेजी से कपड़े पहने, और दश्वाले की श्रोर सपका।

"जल्दी चलो, देर न करो !"

लेकिन उन दोनों ने श्रत्यन्त विचित्र व्यवहार का परिचय दिया। मुसोलिनी काउच पर गिर गया, मेरे पंखे को उसने उठा लिया धौर उसे धीरे-धीरे श्रपने सिर पर कलने लगा। मिकामी भी, जो एक कुला-टाइप श्रादमी था श्रीर सिर में डालने के तेलों पर जान देता था, बैठ गया धीर उसने बुद्- बुद्दाकर कुछ कहा। में सुंभाला उठा।

"तुम क्या बुदबुदा रहे हो ? तुम्हारी जुबान की क्या लकवा मार गया है ?"

"शुरू हो गया ......!" श्राखिर मुसोलिनी के मुंह से निकला, श्रीर, श्रपनी श्राँखें बन्द कर, फिर काउच पर दह गया।

"शुरू हो गया," मिकामी ने फुसफुसाकर कहा श्रीर सोफा के ऊपर जटके हुए नक्शे की श्रोर संकेत किया। यह मंचृरिया श्रीर पूर्वी साह्बेरिया का नक्शा था।

वह यब शुरू हो गया था। बीस वधों से जिस सपने को साम्राज्य के हम सैनिक अपने हृद्यों में संजोये थे, वह श्रव सच हो रहा था। रूस से युद्द शुरू हो गया था।

मिकामी इतना अधिक विचितित था कि अपनी बातों में कोई तारतम्य नहीं रहा था। कैसे क्या हुआ, उसने मुक्ते बताना ग्रुरू किया। आधे घंटे पहले एक रिपोर्ट आई थी कि मंचूरिया की सीमाओं पर लड़ाई शुरू हो गई है। सोवियत संग्रभी तीन राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हो गया है और जापान को घुटनों के बल गिराने का उसने फ़ैसला कर लिया है।

श्रव सब कुछ ई-बम के गिराने या न गिराने पर निर्भर करता था। है डक्वार्ट स के सेना-विभाग में डयूटी-पर-तैनात श्रफसरों के सिवा श्रीर कोई नहीं था, श्रीर उनसे सिवा इसके श्रीर कुछ नहीं मालूम हुश्रा कि 'शुरू हो गया है।" वस इतना ही, श्रीधक कुछ नहीं। मैंने एडज्यूटेन्ट जेनरल के श्रीफस में फ़ोन किया। लेकिन जिनतान वहाँ नहीं मिला। हम मंत्रालय की श्रीर चल दिये। रेडिश्रो ने श्रभी तक कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर भी वह समाचार श्रांधी की भांति तेज गति से फैल गया था। इची-गायदाई के सामने ढलुवान मैदान मोटरों श्रीर मोटर साइकलों से श्रटा था।

युद्ध ग्रुरू होने से लेकर यब तक मंत्रालय में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं हुई थी, सो भी गई रात के इस पहर में । निचले तक्ले के दूसरे छोर पर स्थित गिलियारे में, जहाँ मंत्री के सीनियर एडी और प्राह्नवेट सेक्रेटरी के आफिस थे, लोग मानो चुम्बक से खिंचे हुए चले आरहे थे। हर न्यक्ति

जो मंत्रालय में पहुँच सकता था, वहाँ गौजूद था, धौर गिलयारा दफ्तर जाने के समय भूमिगत स्टेशन पर जमा भीड़ की भाँति जोगों से भरा हुआ था।

जेनरल उमेदजू ने जो क्वान्तुङ्ग सेना के कमारहर-इन-चीफ यामादा से अभी सीधे टेलीफोन पर बातें करके आये थे, मंत्रणा-गृह में प्रवेश किया जहाँ एक संकट-कालीन कान्फ्रेन्स चल रही थी। फील्डमार्शल स्गीयामा और हाटा, सेन्य-परिषद के सभी सदस्य, पूर्वी चेत्र के कमारहर जेनरल तनाका-तथा हाई कमारह के अन्य सदस्य कान्फ्रेन्स में बुलाये गये थे।

उत्तस से भरे गिलयारे में हम रात-भर प्रतीक्षा करते रहे। हमारी बेचैनी का कोई अन्त नहीं था। सुबह तक कान्फ्रोन्स चली। जब जेनरल मंत्रणा-गृह से बाहर निकले तो हमने उन्हें घेर लिया, और उन पर सवालों की बौद्धार लगा दी। अनुशासन और तहजीब के सभी नियम हम भूल गये। समाचार-पत्रों के संवादाताओं की सिर पर चढ़े आने वाली एक भीड़ की भांति हम मालूम होते थे। जेनरलों ने खामोशी के साथ हम सबको एक किनारे कर दिया।

हवाई सेना के चीफ तेरामोटो ने अफसराना अन्दाज में कहा,—''हम सभी कील-कांटों से दुरुस्त हैं!"

ग्यारहवीं सेना के कमाण्डर ने, जो उसके साथ-साथ चल रहा था, बुद-बुदा कर कहा,--- 'असली युद्ध तो अब अब शुरू हो रहा है।"

एक नाटे, तुन्दयल श्रीर बड़ी-बड़ी श्राँखों वाले जेनरल; तेरहवीं सेना के कमाण्डर दोईहारा ने प्रसन्नता से ख़लख़लाते हुए चिरलाकर कहा,— "क्वान्तु न सेना दुनिया में बेजोड़ है। उसे कोई नहीं हरा सकता!"

सहसा समूची इमारत श्रफसरों से गूँज उठी: प्रथम सेना श्रव गोर-देकोवो चेत्र में युद्ध कर रही है; सन्नहवीं सेना की "दीर्घजीवी" स्तृति ने पोस्येत पर कब्जा कर लिया है; लैफ्टीनैन्ट जेनरल हरादा की द्वितीय हवाई सेना ने पूरी ताकत से चीन पर श्राक्रमण किया है, और "निर्मल हृदय" सूनिट ने ब्लादिवोस्टोक-खबारोवस्क रेलवे को काट दिया है।

मैंने आंखें बंद कर श्रपना साँस रोक लिया। श्रपने जीवन में पहली

बार श्रान्तिरिक हृदय से एक साथ सभी-देवतार्श्वों की वन्दना में मैंने माथा अकाया। तोपों की सेना का एक कर्नल मेरी बगल में खड़ा था। फुसफुसा कर उसने मेरे कान में कहा, "हमारे टैंक इस समय मंगीलिया पार करते हुए बैकाल मील की श्रोर बढ़ रहे होंगे।"

कोई पाँच मिनट बाद मैंने देखा कि मिकामी गिलियारे के दूसरे छोर से लोगों की भीड़ के बीच धिकया कर अपना मार्ग बनाता हुआ मेरी श्रोर श्रा रहा है। वह पसीनों में बुरी तरह तर था, और उसके बाल बुरी तरह अस्त-ब्यस्त थे।

"हमारी सेनाओं ने आमूर नदी के पार और ब्लागोपेश्चेयस्क पर कब्जा करिलया है।" उसने फुसफुसाकर मुक्तसे कहा,—"खबारोवस्क चीता लाइन काट दी गई है।"

श्रीर श्राखीर वह श्रफवाह भी सुनाई दी जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे: हमारे गुप्त श्रस्त्र-ई-बम का प्रयोग शुरू हो गया है। साईबेरिया के सन्नह नगरों पर बम गिराये गये हैं।

> भीड़ में से कोई चिल्लाया,—"हमारे सम्राट, बानजाई !" श्रारहाद में भर हम सब ने इस नारे को उठा लिया। श्रब केवल इन श्रफवाहों की पुष्टि की प्रतीचा थी।

#### [8]

लेकिन अफवाहों की पुष्टि नहीं हुई । है उनवार स की प्रातःकालीन विज्ञण्ति में पिछले चौबीस घंटों के भीतर केवल होएडो बन्दरगाह के केन्द्रीय और पिछले चौबीस घंटों के भीतर केवल होएडो बन्दरगाह के केन्द्रीय और पिछलमी हिस्से पर, न्यूश् और टोकियो पर, अमरीकियों की बम-वर्षा का उल्लेख था। नये मोचें का जिक्र तक नहीं था। खबारोवस्क रेडियो से जापानी भाषा में प्रसारित समाचारों में भी सीमा पर युद्ध होने की कोई खबर नहीं थी।

साढ़े दस बजे सर्वोच्च-युद्ध परिषद की बैठक बुजाई गई। प्रधान मंत्री सुजूदी और पर-राष्ट्र मंत्री तोगों ने बताया कि श्रव, सोवियत संघ की स्थिति के स्पष्ट हो जाने के बाद, सफलता के साथ युद्ध का श्रन्त करने की श्रन्तिम श्राशा भी धूल में मिल गई है। इन परिस्थितियों में युद्ध चलाना श्रपना सब कुछ श्राग में मोंक देने के समान होगा। राज्यवंश का भाग्य खतरे में है।

बैठक समाप्त होने के ठींक पहले नागासाकी से एक रिपोर्ट आई कि वहाँ सुबह के घाठ बजे, एक और ऐटम बम गिराया गया है । इस बार नगर के बाहरी छोर जहाँ एक डाक्टरी इन्स्टीच्यूट, एक श्रनाथालय और एक गिरजा है, चलित्रम्त हुये हैं।

अनामी की बगल में बैठे प्रधान मंत्री ने फुसकुसाकर उससे कहा,— ''इस यम के बाद अब और कुछ सोचने के लिए नहीं रह जाता !''

"श्रटारहवीं सेना के हैंड क्वार्र की रिपोर्ट है कि उसे कोई नुक्सान नहीं पहुँचा," श्रनामी ने भी फुसफुसाहट में उत्तर दिया,—"केवल नागरिक मारे गये। नतीजे निकालने में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए।"

दोपहर के दो बजे परिषद की बैठक खत्म हुई। बैठक कोई निश्चय नहीं कर सकी।

ढाई बजे मंत्रि-मण्डल की विशेष बैठक बुलाई गई। बीच में एक च्या का भी श्रवकाश लिए बिना रात के दस बजे तक चलती रही। बैठक के दौरान में एक समाचार मिला कि सोवियत-सेनाश्रों ने पिच्छिमी दिशा से मंचूरिया में प्रवेश कर लिया है,—मंचूरिया स्टेशन श्रीर तीन निदयाँ जिले के चेत्र में वे श्रागई हैं। साथ ही पूर्व में, हूँगचुन के दिक्खनी चेत्र में भी उनका प्रवेश हो गया है। सोवियत टेंकों ने हमारी सीमावर्ती किलेबन्दी भंग कर दी है।

अधिकांश मंत्रियों का मत था कि युद्ध को और अधिक खींचना राज्य वंश के लिए खतरनाक हो सकता है।

ग्यारह बजकर पचपन मिनट पर, सम्राट की अध्यक्ता में, शाही भवन में एक संकटकालीन बैठक शुरू हुई। सर्वोच्च युद्ध-परिषद के सदस्यों के श्रलावा श्रीवीकौन्सिल के श्रध्यक्त भी बैठक में शामिल थे। युद्ध-मंत्री ने कहा,—"परम पिता परमात्मा की श्रासीम कृपा से युद्ध का सफलता के साथ श्रन्त करने के लिए यह जरूरी है कि ग्रमरीका की स्थिति के स्पष्ट होने तक प्रतीचा की जाय, श्रीर इस बीच मंचूरिया में युद्ध जारी रखा जाय।

युद्ध-मंत्री की रिपोर्ट सुनने के बाद सम्राट ने सिर हिलाकर श्रपनी सहमति प्रकट की।

इसी समय युद्ध-मंत्री के हाथ में क्वान्तुंग सेना के कमाएडर-इन-चीफ का एक सन्देश दिया गया। सोवियत टेंक तेजी से बढ़ रहे थे। तीन दिशाओं से हार्विन बन्दरगाह के घिर जाने का खतरा पैदा हो गया था, श्रीर सेना नम्बर ७३१ को बन्दरगाह खाली करने के चादेश दे हिये गये थे। '

जेनरल यामादा का तार पदने के बाद सम्राट ने श्रपनी श्राँखें बन्द कर लीं श्रौर एक संक्षिप्त श्रवकाश के बाद सरकार को शादेश दिया: "मित्र-ताकतों से मालूम करो कि श्रगर जापान ने शान्ति की शर्तें स्वीकार कर लीं तो क्या इसका उसकी राज्य-प्रणाली पर श्रसर पदेगा?

ढाई बजे बैठक समाप्त हुई। बहुत ही गर्म, चान्दनी खिली रात थी। उस रात एक भी श्रमरीकी वायुयान नहीं श्राया। शाही हौज से मच्छरों के दल ने श्रवश्य सभा-महल पर धावा बोल दिया था। जब तक मीटिंग चली, मच्छरों को उड़ाने के लिए तालियों की कुंकलाहट भरी-पटापट सुनाई देती रही। सिगरेट का धुश्राँ मच्छरों को भगाने में सहायक हो सकता था, लेकिन सन्नाट के सामने सिगरेट पीना वर्जित था।

पर-राष्ट्र मंत्री ने सम्राट की इच्छा का पालन किया। स्वेडन भीर स्वीजरलेंड में हमारे राजदूतों के पास दुश्मन की ताकतों से यह भाश्वासन लेने के श्रादेश भेज दिये गये कि युद्धोत्तर काल में शाही शासन-तंत्र को कोई श्राँच नहीं पहुंचेगी।

इन वार्ताओं को शेष सारे देश से एकदम छिपाकर रखा गया। सुबह के पत्रों में युद्ध-मंत्री का एक बयान प्रकाशित हुआ जिसमें साम्राज्य के नागरिकों से एक जान होकर युद्ध जारी रखने की श्रपील की गई थी।

## [ ਮ ]

सोवियत टेंक बढ़ते आरहे थे। वे पश्चिम में हालहिन गोल, उत्तर में पेइटो और पूर्व में पोश्रानिचनाया, संचागी और दुनिंग को पार कर चुके थे। प्रथम सैन्य-पाँतों को मंग कर मिंगफान की श्लोर तेज गति से बढ़ रहे थे।

बारह श्रगस्त को रात के दो बजे श्रमरीकियों ने रेडिश्रों से श्रपने पर-राष्ट्र मंत्री वर्नेस का वक्तन्य प्रसारित किया, जिसमें कहा गया था कि जापान के श्रात्म-समर्पण के बाद स्श्राट के श्रधिकार जापान-स्थित मित्र ताकतों के सर्वोध्य कमाण्डर को सत्ता द्वारा नियंत्रित रहेंगे। हमारे लग्दान के समाट के पास यह जवाब भेज दिया। सन्नाट ने शाही परिवार के सभी लोगों को श्रामंत्रित किया श्रीर मंचूरिया में युद्ध की स्थित के बारे से रिपोर्ट मंगवाई। शत्रु ने श्राम्र नदी के दिखली तट के लोपेई श्रीर जहासुस पर, उस्स्री नदी के पिष्ट्रमी तट पर हुतोड श्रीर पिछ्नमी मंच्रिया के मोर्चे श्रारम्त पर कब्जा कर जिया था। शाही परिवार के सभी सदस्य श्रमरीका श्रीर विटेन से समकीता करने के पत्त में थे।

इसके शीघ्र बाद मंत्रि-मण्डल की भी एक जरूरी बैटक बुलाई गई। जैनरल अनामी ने रिपोर्ट दी कि सेना ने गुस्से के साथ शान्ति की तमाम बातों को रह कर दिया है क्योंकि शान्ति का अर्थ है आत्मसमर्पण । और ऐसी हाखत में जयकि अमरीका से मानने जायक शर्तों पर शान्ति करने की गुंजायश मीजूद है, रूस के सामने आत्म-समर्पण करना साम्राज्य के लिए आत्म- वाती होगा।

मंत्रि-मंडल की बैठक से कुछ ही पहले सैनिक अफसरों के छोटे-छोटे दलों ने ट्रकों पर नगर में घूम-घूम कर पर्चे बाँटना शुरू कर दिया था। इन पर्चों में मौजुदा गैर फीजी सरकार को उलट कर फीजी सरकार कायम करने का आह्वान किया गया था। फीजी हल्कों में यह चर्चा जोरों से गर्म थी कि क्यान्तुंग सेना ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। मंत्रि-मयहल की बैठक गई रात तक चलती रही। वह किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सकी। श्राधी रात के समय नये समाचार मिले। सोवियत टेंक श्रब हिन्गान पर्वतों की पार कर चुके थे। होलून-श्रारशान किलेबन्दियों को उन्होंने तोड़ दिया था। इसके बाद एक तार श्रीर श्राया। तार संचिप्त था, पर उसका कोई मतलब नहीं निकलता था। मालूम होता था कि क्वान्तुङ्ग सेना के श्रधिकारियों ने संदेश भेजते समय कोड के गुप्त नम्बरोंको छुला-मिला दिया है। इसके दोनों ही मतलब हो सकते थे: या तो स्थित बहुत श्रच्छी है, या फिर वह बहुत खराब है।

श्रगले दिन, तेरह श्रगस्त को, दिन के दो बजकर ऐंतीस मिनट पर सर्वोच्च युद्ध-परिषद की बैठक हुई। सेना के हाई कमाएड के प्रतिनिधि ने कहा कि श्राखिरी चया तक युद्ध करना जरूरी है, ताकि सम्मानपूर्ण सममौता किया जासके। प्रधान मंत्री ने जब मंचूरिया के युद्ध की स्थित जानने के लिए श्रमुरोध किया तो जेनरल श्रनामी श्राँखें उठाकर दूत की श्रोर देखने लगा, श्रीर बोला कि मंचूरिया के मोर्चे की विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी जासकती क्योंकि इसमें सेनिक भेद प्रकट होने का खतरा है।

इसके बाद मंत्रिमण्डल की एक श्रीर जरूरी बैठक हुई। यह सॉॅंक तक चलती रही, मगर फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। उस दिन केवल एक ही रिपोट मिली थी। वह यह कि सोवियत टॅंक बढ़ते जा रहे हैं। शीघ्र ही सोलून, हुलिन श्रीर मुदानकियांग में उनका प्रवेश हो जायगा।

उसी दिन, गई रात, कात्सूमाता और मीने मुक्तसे मेरे शाफिस में मिलने आये। भयानक समाचार वे लाये थे,—वह यह कि पिंगफान की प्रयोग शालाओं को डिनेमाइट से उड़ा दिया गया है।

"रूसी तीन दिन के भीतर २६० किलोमीटर बढ़े हैं," मीने नें बैठे हुए गले से फुसफुसाकर कहा।

"हमारी सारी आशाओं का आधार अब केवल मीगाटोन की यूनिट नम्बर १०० रह गई है," मैंने कहा,—"लेकिन वह भी शीघ खतरे में पड़ सकती है। जितनी जल्दी हो, उसका सारा साज-सामान जापान ले जाना चाहिए।"

"लोगों को मंचूरिया की स्थित मालूम हो चुकी है," कात्सूमाता ने कहा,—"अफवाह गर्म है कि अब से कुछ ही घंटे बाद होक्काइटो और त्सूरूगा चेत्र में रूसी सेनिक उतरने वाले हैं। इचीगायदाई के अधिकारियों में चर्चा है कि अमरीका एक-दो दिन के बाद ही अस्टीमेटम देनेवाला है।"

कुछ चर्ण तक खामोशी छाई रही। फिर मैंने कहा,—"रूसी श्रपनी सेनाएँ नहीं उतार रहे हैं......यह निरी बकवास है। श्रव्टीमेटम, सो वह एक दूसरी बात है।"

"कहीं ऐसा तो न होगा कि हमें अपने बम का प्रयोग तक करने का अवसर न मिले !" कात्सूमाता मे फुसफुसाकर कहा,—"वह अभी तक तै यार क्यों नहीं हुआ ? आखिर वह बेवकूफ इशी किस सोच में मुडितला है ?"

"वह बम ऐसा नहीं है जिसे पहले से बनाकर रखा जा सके," मैंने कहा,—"ऐन वक्त पर वह आयगा। नहीं तो वह ताजा नहीं रहेगा, और उसकी कारगरता खत्म हो जायगी। श्रव मोगोतोन की प्रयोगशाला ही हमारा सहारा है। अगर वह भी जाती रही तो......."

काःस्माता ने दोनों हाथों से श्रपना चेहरा ढक किया श्रौर रोने कागा। मीने भी रोने की स्थिति में पहुंचा गन्ना था।

# [ ६ ]

चौदह श्रगस्त की सुबह फिर श्रमरीकी वायुयानों का धावा हुश्रा, लेकिन इस बार बमों की जगह उन्होंने पर्चे गिराये। ये पर्चे उस श्राश्वासन का जवान थे जो कि जापान की सरकार ने दुश्मन की ताकतों से माँगा था।

दस बजकर पैंतालीस मिनट पर, सम्राट की अध्यक्ता में, शाही बम-बचाव-घर में एक कान्क्रोंस का आयोजन किया गया। इस कान्क्रोंस में सर्वोच्च परिषद के हैं सैनिक सदस्यों के अलावा सभी मंत्री और प्रीवीकौन्सिल के अध्यक्त भी शामिल हुए। पिछली समूची रात भी शाही अफसरों की एक कान्फ्रेन्स चलती रही थी। श्रौर यह स्वामाविक भी था। कारण कि श्रन्तिम चल सिर पर श्रा पहुँचा था, श्रौर उसके लिए पूरी तैयारी करनी थी।

सम्राट ने, कहना न होगा कि शाही श्रफसरों से परमार्श पाकर क्वान्तुंग सेना के कमाण्डर-इन-चीफ को नवीनतम रिपोर्ट सुनाने का आदेश दिया। रिपोर्ट देने के लिवा श्रव और कोई चारा नहीं था। और सौभाग्यवश क्वान्तुंग सेना के श्राफिस कर्मचारियों में कोड नम्बरों के साथ इस बार कोई घपला नहीं किया था। श्रक्त से श्रन्त तक रिपोर्ट का प्रत्येक शब्द श्रपनी पूरी भयानकता के साथ स्पष्ट था। सोवियत टेंकों का बढ़ाव जारी था। श्रीर चूं कि सिंगकिंग के घिरने का खतरा पैदा हो गया था, इसीलिए मोगोतीन में यूनिट नम्बर १०० की तमाम कीटाणु-बमों की निर्माणशालाओं को यहाँ से हटा दिया गया था।

युद्ध चलाने के पन्न श्रौर विपन्न में तमाम तकों को श्राखिरी बार सुनने के बाद समाट ने श्रपनी श्राँखें बन्द कर लीं श्रौर श्रनेक लम्बी तथा प्रत्यस्तः श्रन्तिहीन मिनटों तक इसी प्रकार निश्चल बैठे रहे। फिर ठीक दोपहर के समय समाट ने रूमाल निकालकर श्रपनी श्राँखों को ढक लिया श्रौर श्रपने निश्चय को वाणी प्रदान की:

"युद्ध समाप्त करने के बारे में शाही फरमान का मसौदा तैयार करो।" सम्राट के निर्णय की सबने खड़े होकर सुना, श्रीर दोनों हाथों से श्रपने चेहरों को ढक लिया।

#### [ 9 ]

श्राज दिन तक, बावजूद इसके कि साढ़े चार साल बीत चुके हैं, उन भयानक दिनों की जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरा हृदय काँप उठता है। उन दिनों ऐसा मालूम होता था मानो साम्राज्य का श्रन्त होने जा रहा है, स्वर्ग के समान हमारा देश मानो सदा के लिए इतिहास के पन्नों से मिट रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्रशान्त के द्वीप भूकम्प के कारण जब-तब समुद्र के गर्त में समात रहते हैं। श्राज दिन भी मेरे लिए यह रहस्य एक पहेली बना हुआ है कि मुक्त जैसा गम्भीर ब्यक्ति भी किस प्रकार उन दिनों इतनी नासमकी का शिकार हो गया था। १६४४ के मध्य-श्रगस्त में उन मयानक दिनों की घटनाओं की जब मैं याद करता हूं तो ऐसा मालूम होता है मानो किसी दुस्वप्न के विखरे हुए दुकड़े मेरी आँखों के सामने तैर रहे हों।

उस रात की और उसके बाद अगली सुबह की घटनाओं का एक सिलसिले से वर्णन करना असम्भव है। कहते हैं कि जेनरल अनामी को चाँद में कात्सूरा वृत्त दिखाई दिया था। एक सफेद लोमड़ी उस पर बैठी थी, और सिर हिला-हिला कर वह उसे बुला रही थी। हो सकता है कि उसे चाँद में सच- मुच कात्सूरा वृत्त दिखाई दिया हो, क्योंकि यह विश्वास हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन सफेद लोमड़ी का दिखाई देना निश्चय ही युद्ध-मंत्री की उस मानसिक गड़बड़ का नतीजा था जो कि तेजी के साथ बढ़ रही थी। अन्तिम चण के लिए तैयारी की गहरी चिन्ता और थकान के कारण उनका मस्तिष्क विचलित होगया था।

उन दिनों के चहुँ मुखी तनाव तथा लाख सिर पटकने पर नींद न आने की शिकायत ने मेरे मस्तिष्क को भी कुछ गढ़बढ़ा दिया था। अपने आत्मसमर्पण के दिन पन्द्रह अगस्त से पहली रात को मैंने जो हरकतें कीं, सिवा इसके उनका मुक्ते और कोई कारण नहीं दिखाई देता। और शायद इसीलिए मेरी स्मृति उन घटनाओं के कुछ इने-गिने द्रकड़ों को ही याद रख सकी है।

मुसे याद है कि मैं जिनतान के पास गया था, —यह जानने के लिए के ठीक टोकियों के बाहर तोकोरोदजावा हवाई श्रङ्के पर रूसियों के उत्तरने की अफवाह कहाँ तक सही है। मुसोजिनी शौर जीवन-गारद के मेजर हतानाका भी उस समय वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह अफवाह सही है। इसके बाद जिनतान ने यह भी बताया कि टोकियो गैरीजन के अफसरों के एक गुष्त संगठन ने शहरी लोगों की मौजूदा सरकार का तख्ता उज्ञटने शौर सम्राट से रूस के खिलाफ युद्ध जारी रखने का फरमान निक्जवाने का फैसला किया है। सरकार का तख्ता पज्ञटने का समय रात के ग्यारह बजे रखा गया है। जिनतान ने जब सुकसे पूछा कि क्या मैं उनका साथ दूँगा तो मैंने उत्तर दिया,—"हों।"

मेजर हतानाका ने चेताया कि विद्रोह में सफलता न मिलने पर सिवा श्रात्महत्या करने के श्रीर कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी हैं कि श्रपनी जेब में एक निजी वक्तव्य श्रीर दफनाने श्रादि के खर्च के लिए कुछ धन मौजूद रहे।

"चाहो तो श्रपने श्रान्तिम वक्तव्य में किसी कविता की पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हो," मुसकराते हुए उसने सलाह दो,—"और श्रपनी मृत्यु को किसी श्रच्छे-से बौद्ध नाम के साथ जोड़ने के वारे में भी सोचना।"

जिनतान ने उसे बीच में कुद्ध भाव से ही रोक दिया। "तुम केवल श्रसफलता की ही बातें क्यों करते हो ? इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम सफल होंगे।" उसने मेरा कंधा थपथपाया, श्रौर बोला,—"जेनरल श्रनामी के सरकार बना लेने श्रौर यह घोषणा करने के बाद कि जापान की समूची श्राठ करोड़ जनता मरने के लिए कटिबद्ध है, श्रमरीका कहेगा कि बाबा बस करो, श्रौर यह लो, शान्ति-सिंध पर दस्तखत कर दो। इसके बाद देखना, क्या गुल खिलते हैं।"

उस समय हम में से किसी को भी यह संदेह नहीं हुआ कि तोको-रोदजावा हवाई शड़े पर रूसी सेना उतरने की बात निरी बकवास थी। उन दिनों रूसियों के बारे में हमें हर अफवाह सच मालूम होती थी। अगर कोई मुक्ससे यह कहता कि सोवियत टेंक श्रोसाका की श्रोर बढ़ रहे हैं तो मैं इस समावार को भी, बिना किसी दुविधा के, यंत्रवत सच मान जेता।

लेकिन बहुत शीघ ही मुभे इस अफवाह के क्रोत का पता लग गया।
टोकियों के पास इनोगाशीरा देहात में एक गुमनाम वायुयान ने पर्चे गिराये
थे। इन पर्चों में सोवियत सेनाओं के आकाश से उतरने की और यह बात
छपी थी कि सरकार जापान की राजधानी को रूसियों के हवाले करना चाहती
है। यह पता नहीं चला कि वह वायुयान किस का था। यह तथ्य कि वह
हमारा अपना हमाकिस वायुवान या अथवा अमरीका पी-१४, किसी ने जानने
की कोशिश नहीं की।

#### [=]

रात के ठीक ग्यारह बजे सम्राट शाही महत्व के एक कमरे से बाहर निकत्ते, माहकोफोन के पास पहुँचे श्रीर शाही फरमान को पढ़ना शुरू किया:

"विश्व की घटनाओं और अपने साम्राज्य की मौजूदा परिस्थितियों पर गम्भीरता के साथ विचार करने के बाद हमने आज की हालत का अन्त करने के बारे में एक असाधारण कदम उठाने का फैसला किया है। अपनी स्वामीभक्त और नेक प्रजा के सामने हम ऐलान करते हैं कि आज के दिन हमने अपनी शाही सरकार को अमरीका, ब्रिटेन, चीन और सोवियत संघ की संयुक्त घोषणा को मंजूर करने की उन्हें सूचना देने का आदेश दिया है।

"......साम्राज्य के लिए स्वतंत्र नीति और पूर्वी एशिया में शान्ति हासिल करने के एक मात्र लच्च से अनुप्राणित होकर हमने श्रमरीका और बिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। अन्य देशों की सर्वप्रभुता का उरलंघन करने या उनके इलाकों पर अधिकार करने का हमारा कोई इरादा नहीं था।

"जब हम अपनी बक्रादार प्रजा का ध्यान करते हैं, जिसने युद्ध के मोर्चे पर जहते और पिछ्नाइ में अपने कर्तच्य का पालन करते हुए अपनी जान दी, जब हम उन सब लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें मृत्यु का शिकार होना पड़ा, तो हमारा कलेजा मुंह को आने लगता है।

''हम श्रपनी प्रजा को सच्ची भावनाश्चों को जानते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारा यह फर्ज है कि जो सहा नहीं जा सके उसे भी सहें, जो बरदाश्त नहीं किया जा सके, उसे बरदाश्त करें।''

सम्राट के इस भाषण का रिकार्ड भरा गया । बिना पोर्टफोलिश्रो के एक मंत्री शिमोमूरा, सूचना-विभाग के डाइरेक्टर, शाही मंत्रालय के कई सदस्य और रेडिश्रो के श्रनेक श्रफसर इस श्रवसर पर मौजूद थे । रिकार्ड के भर जाने पर उन्होंने मशीन को घेर लिया और रिकार्ड एक हाथ से दूसरे हाथों में जाता हुआ श्रन्त में किसके पास पहुँचा, यह देखने का किसी को समय नहीं मिला। रेडिश्रो के लोगों ने श्रावाज भरने के यंत्र और माहकोफोन को जल्दी से बटोरा श्रीर मंत्री शिमोमूरा के साथ शाही महल से विदा हो गये। इस समय रात के ग्यारह वजकर बीस मिनट हुए थे, श्रीर इससे ठीक बीस मिनट पहले विद्रोह शुरू हो गया था।

#### [3]

केवल मुट्टी-भर श्रफसरों ने ही विद्रोह में भाग लिया, — प्रमुख रूप से जीवन-गारद के श्रफसर श्रीर श्रति-दाहिने पंथी संगठनों के कुछ दरजन सदस्य ही इसमें शामिल हुए । शेष ने विद्रोह को व्यर्थ समक्षा श्रीर उसमें कोई योग नहीं दिया। मंच्रिया की बेहद खराब स्थित की श्रफवाहों से वे परिचित थे। बाद में इन श्रफवाहों की प्रिष्ट भी होगई। सोवियत टेंक तीन दियाशों से सिंनिकंग की श्रोर बढ़ रहे थे, श्रीर क्वान्तुंग सेना के बाजू टूटने लगे थे।

शाही महत्त के आठों फाटकों पर विद्रोहियों ने अधिकार कर तिया और जीवन-गारद के कमाण्डर लैपटीनेन्ट जेनरता गोरी को, विद्रोह में साथ देने से इन्कार करने के कारण, मौत के घाट उतार दिया गया । सम्राट के भाषण के रिकार्ड के लिए हमने एक-एक कोना छान डाला,—ताकि वह रेडिश्रो से प्रसारित न हो सके,—मगर उसे पाने में हम सफल नहीं हो सके।

शीघ ही हमें मालूम हुआ कि विद्रोह में टोकियो गैरीजन हमारे साथ नहीं है। पौ फटने के आस-पास युद्ध-मंत्री के अंग-रचकों में से एक ने टेली-फोन से हमें सुचना दी कि अनामी और अन्य कितने ही जेनरलों ने आस्महत्या कर ली है।

"श्रीर हम सब भी श्रव महत्त चौक जा रहे हैं," श्रंग-रत्तक ने कहा,—
"ताकि हम भी श्रपने इन श्रफसरों के पथ का श्रनुसरण कर सकें। राष्ट्रवादी
संगठनों के सदस्य श्रीर टैकनीकल स्कूल के कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं।"

मैं सिर मुकाये सतर खड़ा था। जिनतान ने जब मुक्ते इस अजीव मुद्रा में देखा तो मेरे हाथ से फोन लेकर खुद सुनने लगा। फिर मुसकरा कर उसने फोन में कहा: "सो तुमने सूर्यकान्तमिण की भांति अपने को चूर-चूर करने का फैसला किया है। अच्छी बात है, हम भी महल चौक पहुँच रहे हैं। तुम शान्ति से मर सकी, यही कामना है।"

जिनतान ने सबको सृचित कर दिया कि जेनरल श्रनामी की मृत्यु के कारण, जिन्हें कि नयी संरकार का श्रध्यच बनना था, सत्ता पर श्रधिकार करने की योजना हो गई है श्रौर हम सबने महल चौक में पहुंच कर श्रपनी जानों की बिल देने का निश्चय किया है।

## [ 80]

महल चौक । सुबह का समय । सदा की भाँकि गम्भीर निल्तब्धता, जो उस दिन और भी अधिक गहरी हो उठी थी । जहाँ-तहाँ, अकेले और समूहों में, एक सी मुद्रा में लोगों के मृत शरीर पड़े थे,—घुटने मुड़े हुए, सिर धरती पर मुका हुआ, मानो शाही महल के अति श्रपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हों प्रत्येक शरीर के पास एक लिफाफा और एक खरीता पड़ा था।

प्रमुख फाटक तक जाने बाले पुल के सामने, लकड़ी के बाढ़े के पीछे, पुलिसमैन खड़े थे। उनसे कुछ ही गज दूर खाकी रंग के सादे कपड़े पहने दो बादमी फर्रा पर आकर बैठ गये, शाही महल की श्रीर उन्होंने माथा मुकाया, श्रीर एक-दूसरे को गोली मार कर दोनों ने श्रपना श्रन्त कर दिया। पुलिसमैनों ने यह देखा, श्रागे बढ़ कर बे उनके निकट श्राये, उनके शरीरों को खयाविथि मुद्रा में कर दिया, खरीतों को खून में तर होने से बचाने के लिए एक होर खिसका दिया, श्रीर यह सब करने के बाद वे फिर बाड़े के पीछे लौट गये। राज्य की वफादार प्रजा को अपनी जान देने से रोकने के लिए नहीं, बिलक क्यवस्था बनाये रखने के लिए वे यहाँ नियुक्त थे।

महल चौक के दूसरे छोर पर, एक चल्तरे की बगल में, कई पांतों में लाशें पड़ी हुई थीं। पाँतों में उल बीस लाशें थीं, सब के घुटने मुड़े हुए, सिर धरती को छूते हुए। पिछली पाँत की लाशों के पास न तो लिफ़ाफे पड़े थे, श्रीर न खरीते। दूसरी पाँत में पाँच लाशों के पास लिफाफे दिखाई दिए। इन लिफाफों पर जिनतान, मुसोलिनी, हतानाका, कात्सुमाता श्रीर मीने कं नाम थे। उत्तरी सुद्रा में पड़े होने के कारण, या फिर मृत्यु के ही किसी यसर के कारण, अपने मित्रों का आकार-प्रकार सुक्ते कुछ अजीव ढंग से वदला हुआ दिखाई दिया। जिनतान जीवित अवस्था के सुकाबिले में अब अधिक लम्बा मालूम होता था, और सुसोलिनी जैसे अधिक हृष्ट-पुष्ट हो गया था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि लिफाफों पर ठीक उनके ही नाम लिखे थे, और जिनतान के शरीर के नीचे से बाहर निकली तलवार की हाथी दांत की मूंठ भी मेरी जानी-पहचानी थी। टोपी उतार कर मैंने अपना सिर सुका लिया। फिर मैंने अपने लिए भी एक जगह जुनने के बारे में सोचा। कात्सूमाता के पीछे एक लाश पड़ी थी जिसकी बगल में न तो कोई तलवार दिखाई देती थी, और न ही कोई लिफाफा। उसके पास मैंने अपनी तलवार, रिवालवर और लिफाफा रख दिया। मेरा इरादा जिनतान और कात्सूमाता के बीच अपनी जान देने का था।

इसी चण मुमे अपने पीछे किरच की आवाज सुनाई दी। तीन कैंडेट आगे बढ़ आए, उन्होंने मुमे सलामी दी और फाटक की और माथा कुकाकर धरती पर वे बैठ गये। उनमें से एक ने फ्लास्क का मुंह खोला, अपना गला उसने तर किया और फिर फ्लास्क को अपने दूसरे साथी की ओर बढ़ा दिया।

मैंने महल चौक की दूसरी श्रीर देखा। टेकनीटल स्कूल के छात्रों श्रीर राष्ट्रवादी संगठनों के युवकों का एक दल वहाँ मौजूद था। उनमें से कुछ धरसी पर चैठ चुके थे, श्रीर कुछ श्रभी तक खड़े थे।

सहसा घरती पर बैठे हुत्रों में से एक बगल के बल लुड़क गया, उसकी तलवार उसके पेट में घँसी हुई दिखाई दी, घौर जोर से एक चील मार कर वह तहफड़ाने लगा। फिर एक के बाद एक तेजी से दो बार गोलियों के चलने की मुंहबन्द धावाज सुनाई दी, घौर धगली पाँत में खड़े दो व्यक्ति गिर पड़े। लेकिन पीछे खड़े छात्र स्पष्ट ही छुछ हिचकिचा रहे थे। मैंने इशारे से कहा कि जलदी करें, लेकिन उन्होंने मुक्ते नहीं देखा। दौड़कर मैं उनके पास पहुँचा, घोर चिवलाकर मैंने कहा,—"सीच क्या रहे हो, जलदी करों!"

किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वे एक-सरे से सट करदू

खड़े थे। उनमें सब से बड़े की आयु सोलह साल से अधिक नहीं होगी।

"बैठकर अपना कर्तब्य पूरा करो," शान्त स्वर में मैंने श्रादेश दिया,—
"तोकोताई के शुभ नाम को कंलिकत न करो।"

हस बीच कुछ लोग वहाँ श्रीर जमा हो गये। वे-मतलव, केवल यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ये लोग यहाँ खड़े हो गये थे। उनमें से कुछ मैली वनियानें श्रीर घुटन्ने पहने हुए थे, कुछ मजदृरों की पोशाक में थे। उनकी कमीजों के कालर पर शिवाऊरा फैक्टरी की छाप लगी थी।

"जरुदी करों", चश्मा लगाये श्रौर माथे पर एक सफेद पट्टी बाँधे युवक से मैंने कहा,——"श्रपने साथियों के सामने एक सच्चे जापानी बीर की मिसाज रखो। क्या तुमने श्रपना खरीता श्रौर धन तैयार कर जिया है ?"

"नहीं...... और हम अपनी राइफलें भी पीछे छोड़ आये हैं," अपनी आँखों को ओट में करते हुए उसने कहा,—"अपनी तलवारें भी हम अपने साथ नहीं लाये हैं।"

"किसी के पास चाकू है ?"

एक संचिष्त निस्तब्धता के बाद उनमें से एक ने जवाब दिया,—"हाँ है; लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। पेन्सिल बनाने का चाऋ है।"

मैंने अपनी कमरवाली जेब में हाथ डाला, लेकिन मेरा फालत् रिवाल्दर उसमें नहीं था। जब मैंने अपना हाथ जेब से बाहर निकाला तो कोई चीज जमीन पर गिर पड़ी। यह एक ताबीज था। घरती से उठाकर मैंने उसे फिर अपनी जेब में रख लिया।

"ये युवक मरना नहीं चाहते," मेरी पीठ पीछे से किसी ने कहा,—
"नाहक तुम उन्हें मजबूर करते हो ?"

मैंने घूमकर देखा। मुसी हुई टोपी और चिकनाई के दाग लगी कमीज पहने एक वयस्क आदमी मेरे सामने खड़ा था।

"अपना रास्ता पकड़ो !" मैंने चिल्लाकर कहा,—"यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है।"

"अभी इनकी उम्र ही क्या है ?" छोटी बाँहों का स्वेटर पहने हुए

भूप में तपे चेहरे वाले एक न्यक्ति ने कहा,--"इन्हें छोड़ दो !"

"युद्ध खत्म हो गया है," गोल मुँह ऋौर ढोला पायजामा पहने एक स्त्री ने कहा,—"शीघ ही रेडियो से इसकी घोषणा होनेवाली है।"

"यहाँ से चले जाश्रो। बीच में दखल न दो, बरना..."

मेरा हाथ खाली जेव में रिवाल्वर टटोलने लगा।

"श्रगर तुम मरना चाहते हो तो एक बार नहीं सौ बार मरो !" धूप में तपे चेहरेवाले व्यक्ति ने कहा,—"लेकिन इनकी जान क्यों लेते हो ?"

मैंने अपने चारों श्रोर देखा। युवक छात्र तेजी से, करीब-करीब दौड़ते हुए, इस्पीरियल थियेटर की श्रोर लपके जा रहे थे। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। श्रीर पाँच श्रादमी तथा एक स्त्री से मुक्ते सुलटना था। उनमें से एक ने श्रपना डंडा भी उठा लिया था।

"लुटेरे !" मैंने गुस्से में भर कर कहा,- "कुत्ते !"

"देखों, मरने से पहले अपनी जुबान गन्दी करना ठीक नहीं !" धूप में तपे चेहरे वाले व्यक्ति ने चटखारा लेते हुए कहा।

जिसके हाथ में ढंडा था वह उन्न कहने ही जा रहा था कि वयस्क आदमी ने उसे रोक दिया, और वे पाक की दिशा में चल दिये। देर तक में उनकी श्रोर देखता और श्रपने दाँत पीसता रहा,— "कमीने.....देश श्रीर राज्य के दुश्मन.....!"

काफी नीचे उड़ते हुए कुछ वायुयान आये और पर्चे गिराते हुए गुजर गये। चैरी फूल की पत्तियों की भाँति हवा में लहराते हुए पर्चे धीरे-धीरे लाशों पर आगिरे। उनमें से एक पर्चा मैंने उठा लिया। पर्चे में साम्राज्य की गौरव सूर्यकान्त मिशा की रक्षा के लिए हथियार उठाने और साँस रहने तक लक्षने के लिए श्रतागो पहाड़ी पर पहुंचने का सम्राट के सभी सच्चे सेवकों से आहान किया गया था।

पर्चे को मैंने जेब में रख ितया श्रीर श्रतागी पहाड़ी की श्रीर चल दिया। पहाड़ी का समूचा इलाका पुलिस श्रीर सैनिकों से घिरा हुश्रा था जी किसी को भी उधर नहीं जाने देते थे। मैं एक वयस्क पुलिस अफसर के पास पहुंचा।

"मैं विद्रोहियों में शामिल होने नहीं जा रहा हूँ," मैंने कहा,—"मैं केवल पहाड़ी पर जाना चाहता हूं ताकि मरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान चुन सकूँ। बस, यही मेरा लक्ष्य है।"

"मुभे खेद है...... लेकिन हम किसी को भी जाने की श्रतुमित नहीं दे सकते। वहाँ चिद्रोहियों का जमाव है। श्रच्छा हो कि महल-चौक चले जाश्रो। मैं समकता हूँ कि वहाँ कोई घेराबन्दी नहीं होगी।"

भेंने सिगरेट का पैकेट निकालकर उसके सामने पेश कर दिया। कुक कर उसने एक सिगरेट निकाल ली।

"महल-चौक में तो फालत् लोगों की काफी भीड़ जमा है," भैंने कहा— "मैं अपनी मौत को एक तमाशा नहीं बनाना चाहता.....यहाँ पहाड़ी पर ठीक रहेगा।"

"श्रगर ऐसा है तो तुम उएनी पार्क में जा सकते हो," उसने सुमाव दिया,—"कानेई की समाधि के पास निरा सुनसान मिलेगा। लेकिन अपनी बगल में अपना कार्ड या पासबुक रखना न भूलना और अपने सगे-सम्बन्धियों का पता भी दे देना।" और आदर के साथ उसने एक बार फिर अपना माथा सुकाया।

में वहाँ से चल दिया। मुक्ते खुद पता नहीं था कि में कहाँ जा रहा हूँ। पिछली रात से जिस मानसिक व्यव्रता में में दूवा हुआ था, वह अव शान्त हो चली थी, श्रीर में अव एक ऐसे खुमार का अनुभव कर रहा था जो किसी तेज नशे के उतरने के समय मालूम होता है। मेरा शरीर डीला पहता जा रहा था, श्रीर टाँगें जैसे किसी मजबूरी में पड़कर घिसट रही थीं। श्राखिर एक ऐसे खुले मैदान में में पहुंचा जो टाइलों श्रीर टीन के दुकहों तथा श्राग धुएँ से काले पत्थरों से छितरा हुआ था। राख के ढेरों के बीच तोड़े-मरोड़े हुए रोशनी के खम्बे श्रीर श्रधजले पेड़ बहुत ही वीमत्स मालूम होते थे। लोहे के एक बाड़े के पीछे एक खाई बनी हुई थी। उसमें काली पड़ी कुछ श्राकृतियाँ मैंने देखीं, जो एक-दूसरे से सटी हुई खड़ी थीं,—ये उन लोगों के लाशें थीं जो जीवित ही जला दिए गये थे। खरहरों की पार कर ट्राम की पटिस्यों बिछी एक पक्की सड़क पर मैं पहुंचा। सड़क सिर पर गठिश्यों रखे लोगों से भरी थी,—श्रीर इन लोगों तथा उनकी गठिश्यों का रंग भी वैसा ही था जैसा कि उन जीवित जलाए हुए लोगों का।

अन्त में मैं एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जो चित्रप्रस होने से बच गईं थी। सदक पर लगे एक भोंद्र के चारों और लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिसमैन राहचलतों और साइकिल सवारों को रकने और अपने सिरों पर से टोपियाँ उतारने के संकेत कर रहे थे। मैंने सुना: "..... अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की आशा और इस आकाँचा से कि सभी देश मिल-जुल कर सुख-समृद्धि का उपभोग करें, अपने महिमामय प्वंजों के इस आदेश को पूरा करने के लिए हमने सदा अनथक प्रयास किया.....जब हमें अपनी प्रजा का ध्यान आता है .....तो हमारा कलेजा....."

यह समाट की म्रावाज थी,—उनका शाही फरमान था, जिसमें युद्ध का भ्रन्त करने की घोषणा की गई थी। भीड़ निस्तव्ध और निश्चल खड़ी थी। खोगों के चेहरों पर न खुशी के भाव थे, न रंज के। म्रांत में राष्ट्रीय गीत की भ्रन बजनी शुरू हुई थी, लेकिन लोग भ्रभी भी निश्चल खड़े थे।

श्रन्य कितनी ही सड़कों पर से मैं गुजरा जो श्रपेताकृत कम श्रितप्रस्त स्रोर सर्वथा सुनसान थीं। सड़क के एक कोने पर, पुलिसमेन की श्रधजबी द्वरा के सामने, एक युवती पर मेरी नजर गई। उसके वाल विस्तरे हुए थे श्रीर उसकी पीठ पर एक बरडल-सा लटका हुआ था। मैं उसके पास गया स्रोर पूछा कि क्या वह मुक्ते इस सड़क का नाम-बता सकती है। वह मुस्करा दी श्रीर बोली—"देखते नहीं, मेरे कंसों पर श्रव पर उग श्राये हैं। शीघ ही उड़कर मैं दूर, बहुत दूर, चली जाऊँगी।" चपल मान से उसने श्रपने सिर को क्तरका दिया श्रीर पाँच घरती पर पटका। इसके बाद उसने मेरी श्रोर से श्रपना मुँह फेर लिया, श्रीर मैंने देखा कि उसकी पीठ से शिशु नहीं बिक्क एक दूटा हुआ गुलदान बंधा हुआ है। श्रपनी टाँगों को किसी प्रकार खींचता श्रीर ठोकरें खाता हुआ मैं श्रागे बढ़ गया। सामने द्राम का एक स्टेशन था। उसका नाम पढ़ने पर मालूम हुआ कि मेरी टांगें मुक्ते कहाँ ले आई हैं। एक तंग ढ तुनों सड़क पर चढ़ान की ओर में चलने लगा। पहली गली में में मुड़ा और शोध ही आक्टोपस के घर के सामने में पहुंच गया। लेकिन उसका घर तो अब गायब हो चुका था,—घर की जगह अब तहतों, दरवाजे की हटी हुई चौख़टों, टाइलों के डुकड़ों और चूर-चूर हुए चीनी के बरतनों का एक ढेर पड़ा था। तोड़े-मरोड़े हुए दरवाजे के पास चोटों से चतिवत्तत लोड़े को एक तिजोरी जमीन पर पड़ी थी। घर को दस्ती गोलों ने नब्ट कर दिया गया था।

मैंने चीय होती हुई अपनी शक्ति को बटोरा, श्रीर जैसे-तैसे श्रागे बढ़ा। शीघ ही मैं श्रफसरालय के सींखचेदार चिरपरिचित फाटक पर पहुँच गया जहाँ जी रहता था। धक्का देकर मैंने उसे खोला, श्रीर वहीं ड्योढ़ी पर हैर हो गया।

दासी स्त्रियों ने मेरे जूते उतारे, और मुफे उठाकर ली के कमरे में ले गईं। बरायडे की ओर जानेवाले दरवाजे खुले थे। बगीचे के एक कोने में कुछ अफसर कागज-पत्तर जला रहे थे और धरती में लोदे गये एक गहरे गई में कैनवास में लिपटे बक्सों को उतार रहे थे। उनमें मिकामी और कोरियाई मूखों वाले एक लम्बे कर्नल पर मेरी नजर पड़ी। वे कागज-पत्तरों की छानवीन में लगे थे। कुछ को फाड़कर वे आग में फेंक रहे थे और कुछ को एक सन्दूक में रख रहे थे। ली कमरे में आया। उसका सिर नंगा था, और कमीज पर कारिल तथा धूल के दाग लगे थे। एक तौलिये से उसने अपने पैर पोंछे, मेरी बगल में आकर बैठ गया और अपने दश्च हाथों से मेरे कन्धों की मालिश करने लगा।

"सब कुछ चकनाचूर होगया......!"मैंने कहा— "श्रीर बूढ़े श्राक्टोपस का घर....."

"बूढ़ा श्रभी जीवित है," ली ने तुरन्त मुक्ते ढाढस दिया श्रीर जो कुछ हुश्रा था, उसका वर्णन किया। सबेरे-ही-सबेरे नागरिकों का एक दल द्रक पर सवार हो श्राक्टोपस के घर के सामने पहुंचा श्रीर प्रत्यच ही उसके घर को किसी मंत्री का घर समझकर उसमें दस्ती बम फेंकने शुरू कर दिये। संयोगवश बृहा उस समय बगीचे में था। इसिलिये वह बच गया, लेकिन उसका हृदय श्रभी तक सदमे के श्रसर से मुक्त नहीं हुआ है। कहने की जरूरत नहीं, दस्ती बम फेंकने वाले ये लोग किसी श्रति-दाहिने-पंथी संगठन के सदस्य थे।

''ङ्क देर में श्राराम करूँ गा, श्रीर फिर चला जाऊँ गा........ महल चौक की श्रोर,'' मैंने कहा।

"इस बेहूदा गड़बड़ में तुम कैसे फंस गये ?" ली ने सुक्त से शिका-यत की,—"संभवतः तुमने रूसियों के उतरने की श्रफवाह को सच समका। मेरी सलाह है कि तुम्हें जीवित रहना चाहिए श्रौर फिलहाल गुप्तावास में चले जाना चाहिए। श्रमरीकी बन्दियों वाली बात के बारे में तुम क्या कहते हो ? तुमने उनपर किमोतोरी का प्रयोग किया था न ?"

मुँह से कुछ कहे बिना मैंने गरदन हिला दी।

"तब तो तुम पर श्रमरोकी फौजी श्रदालत में मुकदमा चलने का खतरा है। तुम्हें छिपकर रहना होगा।" यह कह वह फिर तेजी से बाहर चला गया।

एक बृद्ध स्त्री लाल मिंदरा की बीतल लेकर आई और एक ऊपर तक भरा छलछलाता प्याला होठों से लगाने के लिए उसने मुक्ते मजबूर कर दिया। वह मेरा बदन श्रंगोछने और कमर पर पलास्तर लगाने के लिए भी तैयार थी। लेकिन मैंने मना कर दिया।

ली कमरे में श्राया श्रीर दासी को चले जाने का संकेत करते हुए बोला—"सारी ब्यवस्था कर ली गई है। श्राज ही हम तुम्हें देहात मेज देंगे। तुम्हारी खोज में वहाँ कोई नहीं पहुंच सकेगा। स्थित के ऊछ ठीक होते ही हम तुम्हें फिर यहाँ बुला लेंगे।"

"लेकिन तुम खुद वया करोगे ? रूसियों के यहाँ आजाने पर क्या उनके जूते साफ करने का इरादा है ?"

ली के चेहरे पर मुसबराहट की एक रेखा दौड़ गई। यह देखकर

मुके अचरज हुआ कि ऐसे समय में भी वह हैंस सकता है।

"कम्बख्तों ने सब कुछ चौपट कर दिया ?" जी ने कहा,—"श्रब हम स्पेशल सर्विस के श्रफसरों का यह काम है कि श्रागे बढ़कर बिगड़ी हुईं स्थिति को सँमालें श्रौर साम्राज्य को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सक़ता है बह करें।"

"मौका हाथ से निकल गया। एक ही बात ख़ब बाकी रह गई है,— रूसियों के खारो नाक रगड़ना !" कडुवाहट में भरकर मैंने कहा।

"नहीं, रूसी यहाँ पाँच नहीं रख सकेंगे," ली शान्त स्वर में कहता गया,—"पिछली रात, चीन श्रीर दिश्विन मोर्च के हमारे कमायहर-इन-चीफों को तो सन्नाट के श्रादेशों से सूचित कर दिया गया है कि वे युद्ध बन्द कर दें, लेकिन नवान्तुंग सेना के कमायहर को श्रात्म-समर्पण की घोषणा के बावजूद श्रन्तिम चया तक लड़ाई जारी रखने के श्रादेश भेजे गये हैं। देखकर दु:ख होता है कि सम्राट के भाषणा के रिकार्ड की खोज में कल तुमने नाहक ही इतना समय बरबाद किया। श्रात्म-समर्पण की घोषणा मंचूरिया पर लागू नहीं होती। वहाँ युद्ध चलता रहेगा। एक-दो दिन में ही श्रिन्स ताकेदा बायुयान से वहाँ जाएँगे श्रीर खुद श्रपने हाथों से जेनरल यमादा को सम्राट के विशेष श्रादेश देंगे। इसी बीच में श्रमरीकी सेनाएँ जापान में उतरेंगी, श्रीर साम्राज्य कान्ति के खतरे से बच जायगा।"

"लेकिन 'अन्तिम युद्ध' का क्या हुआ ? श्रमरीकी तो तुरन्त युद्ध शुरू करना चाहते थे ताकि रूसी मंत्रूरिया पर कब्जा न कर सकें। क्वान्तु ग सेना की मदद के लिए वे श्रपने सैनिक भी भेजने वाले थे......"

"रूसियों से युद्ध शुरू करने से पहले श्रमरीकियों का जापान में उत-रना, श्रीर श्रपना श्रड्डा बनाना जरूरी है ताकि समय श्रागे पर मंच्रिया या कोरिया के खिलाफ भारी पैमाने पर सै्निक कार्यवाही की जा सके। युद्ध करने के लिए पाँव के नीचे कोई जमीन तो होनी चाहिशे न। बिना किसी श्रड्डों के वे कुछ नहीं कर सकते......"

"लेकिन जब्दी ही यह सब होना चाहिए......एक चरा की भी हम देर

नहीं कर सकते। रूसी बढ़ते आ रहे हैं......"

में खड़ा हो गया और लड़खड़ाता हुआ इस छोर से कमरे के उस छोर तक टहखने लगा।

"बैठ जान्नो। त्रभी भी सब कुन्न हाथ से नहीं गया है," ली ने मेरी श्रोर कुकते हुए कान में फुसफुसा कर कहा,—"श्रात्मसमर्ण के फरमान को रेडियो से प्रसारित हुए श्रभी एक घंटा भी नहीं वीता होगा कि श्रमरीका के कमाण्ड ने हमारे हैंडक्वार्टस में रेडियो से एक संदेश मेजा। इस सन्देश में हमारे हैंडक्वार्टस के शितिनिधियों को तुरन्त मनीला बुलाया गया थातािक श्रात्म-समर्पण के तौर-तरीके के बारे में उन्हें निहेंश दिये जा सकें। लेकिन दिलंबस्प बात कुन्न श्रौर ही है। मैकार्थर के चीफ श्राफ स्टाफ सदरलेंड ने जोर दिया है कि या तो हम श्रपने जेनरल स्टाफ के सहायक चीफ लैफ्टीनैन्ट जेनरल कवाबे को या क्यान्तुंग सेना के भूतपूर्व चीफ-श्राफ-स्टाफ लैफ्टीनैन्ट कसाहारा को भेजें। दोनों के दोनों कसी मामलों के विशेषज्ञ हैं। दोनों के दोनों, किसी न किसी समय, मास्को में हमारे सैनिक श्रटैची के पद पर काम कर खुके हैं।"

"श्रात्म समर्पण से सम्बन्धित निर्देश देने के लिए खास तौर से इशीहारा दल के लोगों को ही उन्हों ने क्यों बुलाया है ?"

ली ने श्रपने कंधे सिकीड़े।

"अभी हम कुछ नहीं जानते। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि संधेरे में भी आशा की एक मज़क दिखाई देती है......"

"इसका मतलब यह है कि श्रव सब कुछ क्यान्तुंग सेना पर निर्भर करता है। श्रगर वह जमी रहती है तो श्रमरीकियों, कुश्रोमिन्तांग श्रोर श्रंग्रेजों से शान्ति-सन्धि हो सकती है। इसके बाद......"

"हाँ, कल या परसों तक हमारे प्रतिनिधि मनीला के लिये खाना हो जायँगे। चाहे जो हो, क्वान्तुंग सेना को हर हालत में जमे रहना है......."

"मंचूरिया से कोई नयी खबर मिली ? मुक्ते तो केवल कल के समा-चार ही मालूम हैं।" "नये समाचारों के श्रनुसार सोवियत टैंक ताश्रोनान तक बढ़ श्राये हैं।"

"तात्रोनान ? श्रगर यह खबर सच है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्वान्तुंग सेना का तो श्रव श्रन्त ही समस्तो। श्रमरीकी शायेंंगे, लेकिन मरीज के दम तोड़ लेने के वाद !"

श्रपने कंधों पर लगे सैनिक फीतों को मैंने नोचकर एक कीने में फेंक दिया, और चटाई पर गिर गया,—"नहीं, श्रव कुछ नहीं हो सकता। सूर्य कान्त मिण चूर-चूर हो गई......"

ली ने श्रपना सिर हिलाया।

"सूर्यकान्तमणि चूर्ण हो गई है," धीमे स्वर में उसने कहा,—"सूर्य कान्त मणि को फिर से जोड़ा जायगा !"

# गुप्तावास के दिन

### [ ? ]

मियोगी और श्रराष्ट्रन पर्वतों के बीच की घाटी में एक छोटा-सा गाँव है। इसके उत्तर में श्रसामा ज्वालामुखी का धुश्राँ जंगलों से उपर उठता हुश्रा दिखाई देता है। दक्खिन में कुँ पर्वतों की एक श्रङ्खला चली गई है श्रीर जब श्रकाश साफ होता है तो चितिज से मिले हुए फूजीयामा की सफेद छाया-श्राकृति नजर श्राती है।

इसी गाँव में एक पुलिस-श्रफसर के घर में मैं रहने लगा। मेरी इस रिहायश का श्रेय, कहने की जरूरत नहीं, ली को ही प्राप्त था। बाकायदा सरकारी मोहर लगा एक डाक्टरी सटींफिकेट भी मुक्ते मिल गथा था। इस सटींफिकेट में लिखा था कि विस्फोट का श्राघात लगने के कारण मेरी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है, श्रीर मुक्ते देश वापिस भेजा जा रहा है। सटींफिकेट पर चौदह फरवरी १६५४ की, श्रमरीकी सेनाशों के उतरने से पाँच दिन पहले की, तारील पड़ी थी। एक सर्वथा किल्पत व्यक्ति के नाम से यह सटींफिकेट जारी किया गया था।

इस सर्टी फिकेट ने हर सन्देह से मेरी रचा की। किसी ऐसे आदमी से पूछताछ करना बेकार था जो अपने बीते हुए जीवन के बारे में सब कुछ भूल चुका हो। इस प्रकार मुक्ते अपने अतीत से छुटकारा मिल गया। और महल चौक की वह कभी न भूजनेवाली सुबह, जब एक नामहीन लाश के पास मैंने अपना लिफाफा छोड़ दिया था, उस लाश की निश्चय ही मेरे नाम से दफना दिया गया होगा, श्रीर मेरे सगे-सम्बन्धियों को मेरी सम्मान-पूर्ण मृत्यु को सूचना भी दे दी गई होगी।

जिनतान, मुसोलिनी तथा छन्य की स्मृति में मैंने एक घरेलू चब्तरा बना लिया छोर उस पर उनके नामों की तिख्तयाँ लटका दीं। इसकी यगल में ही साके मित्रा के एक पीपे पर रेडियो रखा था जिससे मुफें बाहर की दुनिया की खबरें मालूम होती रहती थीं।

मेंने सुना कि मैकार्थर के बुलावे पर हमारे हाई कमान के प्रतिनिधि वायुयान से मनीला गये हैं। ठीक उस समय जनकि वे मनीला हवाई छाड़े पर वायुयान से उतरे, सोवियत हवाई सैनिक सिंगिकिंग, मुकदेन और हारविन उतर हो थे। क्वान्तुंग सेना ने हथियार डाल दिये थे और आशा की अन्तिम किरन भी खोक्कल हो गई थी। युद्ध का अब सचमुच में अन्त हो गया था। ब्लैक बाउट की तमाम बन्दिशों को सरकारी तौर से उठा लिया गया था।

श्रात्मसमर्पण की दस्तावेज पर हस्तावर होने के एक सण्ताह बाद श्रमरीकी सैन्य ताकतों के कमाण्डर-इन-चीफ जेनरल मैकार्थर ने टोकियों में प्रवेश किया। यह वही श्रादमी था जो फिलीपीन की सेना को श्रपने भाग्य पर छोड़कर वायुयान द्वारा बातान से भाग गया था। समूची सेना नष्ट हो गई, केवल कमाण्डर-इन-चीफ को छोड़कर। श्रव उसीके सिर पर विजय का मुंकुट सजा था। ही बिया जिले में, म्युचुश्रल बीमा कम्पनी की इमारत में, उसने श्रपना हैंडस्वार्टर बनाया था।

शाही सेना और नौ सेना का विघटन शुरू हुआ। तमाम रेजीमैपटों को उनके सैनिक चिन्हों और पताकाओं से वंचित कर दिया गया। जेनरल हैडक्वार्टर, जेनरल स्टाफ और युद्ध-आफिस खन्म हो गये, तमाम सैनिक स्कूल बन्द कर दिये गये। हमारे कितने ही युद्धपोतों और वायुयान-वाहकों को नब्द या बेकार कर दिया गया।

यह बातान के भगोड़े के सामने निशस्त्र-जापान का श्रात्म-समर्पण था। श्चारम-समर्पण की श्चपनी श्वाखिरी घोषणा में सम्राट ने कहा भा,—"वर्तमान परिस्थितियों में हमारा कर्तन्य है कि जो सहा न जा सके उसे भी सहें, जो वरदाश्त न किया जा सके उसे भी वर्दाश्त करें।"

श्रपनी वक्तादार प्रजा के सामने खुद सम्राट ने इसकी एक मिसाल रखी । श्रपनी फीवड मार्शन की वहीं उतार कर सम्राट ने एक नयी शोक सूबक पोशाक धारण की,—काले रंग का लवादा जो राज्य-चिन्हों से शून्य था, काली गोट लगा गहरे रंग का पायजामा, वच शौर बाहों पर काली कसीदा-कारी शौर कालर पर काले रेशम से कड़ा हुआ किसान्थेमय का फूल जो कि राज्यवंश का चिन्ह था। सम्राट ने घोषणा की कि तेन्नो की उपाधि उन्होंने छोड़ दी है। शौर समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रपने अध्ययन कच में सम्राट ने श्रमरीका के शेजीडेण्ट श्रवाहम लिन्कन की मृतिं स्थापित कर ली थी।

# [ २ ]

पहास के गाँव में एक तोपखाना और पर्वत के उस पार, जुमोशजी दरें से कुछ तूर, उदाकुओं का एक स्कूल था। विघटन के बाद देखते न देखते तोपखाने की बैरकों के फाटक पर एक नयी तख्ती लग गई: ''वावता उत्पा-दकों की सहकारो समिति।" और उदाकुओं का स्कूल भी श्रव जमीर बनाने वाली जापान की एक कम्पनी बन गया था। तोपखाने के सेनिकों और उदाकुओं . ने भी नये युग के मुताबिक श्रपना चोला बदल लिया था।

एक दिन पुलिस श्राफसर ने, जिसके घर में मैं रहता था, मुझे बताया कि पुरानी सड़क के उस पार एक पहाड़ी पर स्थित बौद्ध मठ में दो पंगु व्यक्ति श्रीर रहते हैं। मेरी भाँति उनकी स्मृति भी जाती रही थी। श्राहम-समार्थण के शीघ्र बाद ही वे यहाँ श्राये। ली के इस श्रादेश के बावजूद कि गाँव में में किसी से मेल-मिलाप न रखं, मैंने निश्चय किया कि एक दिन बौद्ध मठ में जाकर इन लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि में उनसे मिलता, वे गायब हो गये। सम्भवतः वे श्रमरीकी सेनिक पुलिस के श्रागमन से दर कर भाग गये थे। सेनिक पुलिस के ये बोग एक भूतपूर्व कर्नव से जो

कि कुछ दिनों तक स्कूल का अध्यक्त रहा या और आजकता खमीर कम्पनी के बाहरेक्टरों के बोर्ड का चेयरमैन था, पूछ-तालु करने उड़ाकुओं के स्कूल में आये ये। विचित्र संयोग कि इस कर्नल का नाम उस आदमी के नाम से मिलता था जिसकी कि अमरीकी सैनिक पुलिस खोज कर रही थी।

इन्हीं दिनों रेडियो से समाचार मिला कि फिलीपीन, बातान श्रौर साइतों में श्रमरीको सेनाश्रों के ज़क्के छुड़ाने तथा १६४२ में बातान प्रायङ्गीप के युद्ध में जनरल मैकार्थर को भागने के लिए मजबूर करने वाले जापानी कमा-यहरों को फीजी श्रदालत के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके शीध बाद ही उनके फाँसी पर लटकाये जाने की खबर भी श्रागई। जेनरल मैकार्थर को श्रपना कलेजा उंडा करने का मौका मिला श्रीर गर्व में भरकर उसने श्रपने निजी वायुयान का नाम बातान रखा।

घरेलू दुश्मन श्रलग सिर उठाये थे। टोकियो श्रौर श्रोसाका की सहकों पर वे रोज लाज मंडे लेकर निकलते थे। पुलिस उन पर गोजी तक नहीं चला सकती थी। वामपणी सनाचार-पत्रों श्रौर मेगजीनों में सन्नाट का श्रम केवल हिरोहितो कह कर उहलेख किया जाता था, मानो वह कोई मामूली रिक्शा वाला हो। तोजो तथा हमारे दूसरे जेनरलों श्रौर श्रफसरों पर जब इचीगाय-दाई में मुकदमा चलाया गया तो कम्युनिस्टों ने खूब खुशियाँ मनाई; श्रौर सरकार से वावलों की माँग करने के लिए भूलों को बटोर कर जब उन्होंने जलूस निकाला तब तो हद होगई। पुलिस की वेरेबन्दियों को तोड़कर शाही महल में वे शुस गये श्रौर उन्होंने पाकशाला तक को छान मारा। छुन्न फिल्म कोनेवाज़े भी उनके साथ-साथ वहाँ पहुंच गये। उन्होंने एक बाक्युमेंटरी फिल्म केनेवाज़े भी उनके साथ-साथ वहाँ पहुंच गये। उन्होंने एक बाक्युमेंटरी फिल्म के तथार की जो टोकियो में मजदूरों के क्लबों में दिखाई गई। फिल्म का प्रत्येक हश्य ऐसा था कि उसे बनाने वालों को किसी प्रकार भी नहीं बखशा जा सकता। फिल्म का नाम था: "हम भूलों मरते हैं श्रौर हिरोहितो माजपुने उड़ाता है।"

सम्राट ने यह सब बरदारत किया, लेकिन मेरे धीरज का बाँध हट रहा था । पुलिस श्रफसर की मार्फत मैंने ली के पास एक पुर्जा भेजा कि चाहे सुके फाँसी पर क्यों न लटका दिया जाय, लेकिन टोकियो पहुँचकर इन शैतानों में से दो-चार को मैं ठिकाने लगाना चाहता हुँ।

ली का जवाब श्राया—"बेवक्फी न करो । सब ठीक हो जायगा । श्रामरीकी कमान्ड ने फैसला किया है कि सम्राट को युद्ध-श्रपराधी नहीं बोबित किया जायगा । चीन की श्रोर देखों, श्रोर वस्तुस्थिति की सममो ।"

## [ ३ ]

ली के पन्न से मेरा काफी ढाइस बँघा। सचमुच, चीन में श्रमरीकियों का व्यवहार एक दूसरा ही चित्र पेश कर रहा था। हमारे श्राहम-समर्पण के गुरन्त बाद ही श्रमरीकियों ने उत्तरी चीन के बन्दरगाहों पर श्रधिकार कर लिया श्रीर पाहपिंग तथा नानकिंग में श्रपनी सेनाएं उतार दीं; ताकि इन नगरों पर कम्युनिस्टों का कव्जा न हो सके। श्रीर मंचूरिया से सोवियत सेनिकों के हटते ही श्रमरीकी मदद से उन्श्रोमिन्तांग सेनाश्रों ने मुकदन पर श्रधिकार कर लिया।

इसके बाद अधिक समय बोतने भी न पाया था कि अमरीकी हथियारों
. से लैस कुछोमिन्तांग सेनाश्रों ने केन्द्रीय और उत्तरी चीन में पूरे दल बल
के साथ कम्युनिस्टों के खिलाफ श्राम आक्रमण शुरू कर दिया, और कम्युनिस्टों
की पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा।

मुक्ते अपने श्रमरीकी बन्दी की बात याद ही आई जिसने कहा था,— "हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए,—प्रमुख रूप से इशीहारा योजना के श्रमरीकी संस्करण के भविष्य के बारे में।"

सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की योजनाओं से सम्बन्धित हमारी दस्तावेजों का टोकियो मुकदमें के दौरान में पर्दाफाश हो चुका था। ये दस्तावेजों प्रमारेक थीं। उनमें से कई मैं पहले भी देख चुका था। ऐसा मालूम होता है कि सिंगिकिंग पर श्रिषकार करते समय ये दस्तावेजें रूसियों के हाथ लगी थीं। क्वान्तुंग सेना के स्टाफ श्रफसरों को सम्भवतः इन दस्ता-वेजों की जलाने का समय नहीं मिला था, या फिर उन्होंने सीचा होगा कि गुप्त संकेतों में लिखी होने के कारण रूसी इनका मेद नहीं जान सर्केंगे। लेकिन श्रव तो मन्डा फूट चुका था, श्रीर इन योजनाश्रों के साथ जुड़े नाम प्रकट हो गये थे।

लेकिन अब में यह भी जानता था कि समाट खतरे से बाहर हैं। युद्धअपराधियों की सूची में इशीहारा का नाम भी नहीं था। रूस के खिलाफ युद्ध
की योजना का प्रणेता, मुकदन-बम दुर्घटना का सूत्रधार जिसने १६३१ में
मंचूरियाई घटनायों को जन्म दिया था, सेना का एक अत्यन्त प्रभावशाली नेता,
विल्कुल बेदाग छूटा हुआ था। यही हाल उसके अनुयाथियों और शिष्णों
का था,—कवाबे, कसाहारा, यामाओका, सभी साफ बचे हुए थे। इतना ही
नहीं, विकि युद्ध और नौ सेना मंत्रालयों को मंग कर उनकी जगहों पर अब
विघटन बिभागों का संगठन किया गया था, जिनमें इशीहारा के अनुयाथी
जिम्मेदार पदों पर नियुक्त थे। अमरीकियों की रजामन्दी से यह सब किया
गथा था।

मैकार्थर ने इशीहारा से शुरू करके रूसी मामलों के हमारे सभी नामी विशेषज्ञों को श्रपने दामन में क्लिपा लिया था।

चीनी कम्युनिस्टों के खिलाफ आक्रमण तेजी से बढ़ रहा था। क्षश्रो-मिन्तांन सेनिकों के डिवीजन श्रियम दस्तों में थे, श्रीर श्रमरीकी सेनाएं पिछवाड़े में। श्रमरीकियों का लच्य, मंचरिया श्रीर साथ में कोरिया को भी, श्रपने कब्जे में करनाथा। होज की २४वीं सेना श्रोकीनावा से दिन्छनी कोरिया में स्थानान्तरित कर दी गईथी, श्रीर सोपाकसान तथा चिरीसान पहाड़ी में कोरियाई छापेमारों से जड़ रही थी।

इन्ही दिनों में फुल्टन में चर्चिल ने अपना वह सनसनीखेज भाषण दिया जिसमें रात्रु नम्बर एक सोवियत संघ के खिलाफ अपनी ताकतों को संयुक्त करने के लिए अमरीका और ब्रिटेन का आह्वान किया गया था।

युरोप श्रौर एशिया दोनों ही जगह महत्वपूर्ण घटनाओं के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। लेकिन मैं था कि श्रपनी माँद में छिपा हुश्रा बैठा था। इससे तो कब में सोना कहीं श्रधिक श्रच्छा होता। ऐसे जीवन से तो मौत श्रच्छी। रह- रह कर मेरा हृदय बुरी तरह कचोट उठता था कि उस दिन महत्त-चौक में ही भेने अपने जीवन का अन्त क्यों नहीं कर दिया।

लेकिन मेरे भाग्य में तो कुछ श्रौर ही बदा था। मेरी जीवन की श्रवाध श्रभी पूरी नहीं हुई थी। ली का मुक्ते एक पत्र मिला जिसमें मुक्ते टोकियो चुलाया गया था श्रौर उसी दिन रवाना होने के लिए मुक्तसे कहा गया था।

इस जीवित समाधि को हृदय से लगाये मुक्ते दो वर्ष से भी ऋधिक हो चुके थे।

### [8]

टोकियों का बुलावा सुक्ते श्रवश्य मिल गया था, लेकिन में खतरे से बाहर नहीं था। किमोतोरी का श्रम्यास करने वाले श्रफतरों की खोज जारी थी, गुआम द्वीप में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था श्रीर सीधे मौत की सजा उन्हें दी जाती थी। इसलिए श्रस्यन्त सावधानी बरतना जरूरी था। नाकासाकी स्टेशन पर जब में गाड़ी में सवार हुआ तो मैंने श्रपने मुँह पर दफ्रमास्क चढ़ा लिया। यह एक भारी सौमाग्य की बात थी कि क्फ्र रोग के कीटा शुश्रों से मुंह-नाक को बचाने के लिए जापान में इन मास्कों (इंकिं) को लगाने का उन दिनों चलन था। इनसे मुँह श्रीर नाक छिप जाते थे, श्रीर साथ में एक धूप का चश्मा श्रीर लगा लेने से प्रा काम बन जाता था। गाड़ी में सेनिक फीतों श्रीर बिल्लों से विहीन श्रफसरों की वर्दी पहने श्रन्य कितने ही लोग भी इन छींकों को चढ़ाये थे।

उशीगोम के क्लबघर की शक्ल एकदम बदल गई थी। उसके फाटक पर श्रंभेजी श्रहरों में बड़ा-सा साइनबोर्ड लगा था: 'मनीला क्लब' साइन बोर्ड पर क्लब का चिन्ह भी बना था,—एक ढाल श्राड़ी छड़ों श्रोर एक कोने में घोड़े के सिर से युक्त थी। इसके पास ही एक श्रोर, काफी छोटा, साइन बोर्ड लगा था। इस पर जापानी श्रहरों में लिखा था: खमीर कम्पनी। कस्पनी का दफ़्तर दूसरे तक्ले पर था।

की भी एकदम बदला हुआ था। युरोपीय सूट पहने, आँखों पर सुन-

हरा चरमा चढाये, श्रीर सोने के दाँत । देखने में पूरा विजनेसमेन मालूम होता था। उसने सुक्ताव दिया कि दफ़्तर के ऊपर एक छोटा-सा कमरा है। मेरे लिए वह उपयुक्त होगा। बराबर के दूसरे कमरे में श्राक्टोपस का भूत-पूर्व एडी मिकामी श्रह्वा जमाये था।

क्लब की इमारत किसी चीनी से किराये पर ली गई थी। टोकियो छौर योकोहामा में भी इस चीनो ने कई रेस्तोराँ खोल रखे थे,—केवल युरो-पियनों के लिए। अमरीकी सैनिक अफसरों का उसे विशेष संरचण प्राप्त था। फलब टोकियो में तैनात पहले बोड़ सवार डिवीजन के अफसरों के लिए जुवे का श्रष्टा बन गया था। बोड़े का सिर, जो कि घोड़ सवार डिवीजन का चिन्ह था, निरा घोला था। कारण कि इस डिवीजन में घोड़े नहीं, बिल्क टेंक और तोपें थीं।

मेरे बदले हुए हुलिए को ली ने पसन्द किया। मैंने अब मोहूं रख ली थीं, और बाल भी दूसरी तरह से संवारने लगा था। कभी-कभी वह मुक्ते बाहर जाने की भी इजाजत दे देता था, फिर भी मैं अत्यन्त सावधानी बरतता था। दुरमन द्वारा अधिकृत प्रदेश में जिस प्रकार एक स्काउट को चारों और से चौकन्ना रहकर चलना पड़ता है, बाहर निकलने पर मैं भी उतना ही चौकन्ना रहता था।

किसी पराजित और मान कुचली राजधानी को जैसा होना चाहिए, टोकियो ठीक वैसा ही था। हर कहीं चल-विचल इमारतों पर नजर पहली थीं। लेकिन गिनजपो, ग्रसाकृसा, शिनज्को और उएन्को की चहल-पहल में ग्राज भी कोई कमी नहीं थी। सिनेमाओं, काफों, नाचघरों और मिदरा पान-गृहीं में,—जो कि रंगीचुनी बैरकों में खुले थे,—खूब भीड़ रहती थी। टोकियो में बीस हजार से ज्यादा काफे खुले थे और उनके ग्रंग्रेजी नामों में नये गुग की छाप साफ दिखाई देती थी। रौक्सी, कैपीटल, क्वीन मेरी, पेरिस, फ्लोरिडा श्रादि। रंगीचुनी स्त्रियाँ या जैसा कि उनके प्रमुख ग्राहक ग्रमरीकी, सैनिक उन्हें कहते थे पानपान, इन काफों के फाटकों पर मंडराती रहती थीं। पानपान नवीनतम फैशन के ग्रुरोपीय कपड़े पहनती थीं, और 'ऐटमबम स्टाइल' में

सिर के उपर उठा हुआ अपने बालों का जूड़ा बाँधती थीं । लेकिन नहीं, ऐटमबम का असर इनके बालों के फैशन तक सीमित नहीं था। कभी-कभी उसके अन्य दश्य भी दिखाई दे जाते थे। भूमिगत रेख्वे से जाते समय एक क्त्री पर मेरी नजर पड़ी जिसके चेहरे पर जले के दाग और रंगीन धारियाँ पड़ी हुई थीं। वह हिरोशिमा से आई थी और बम से निकली विषेली किरनों ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया था।

जली हुई इमारतों श्रीर गीशाश्रों की भाँति रंगीचुनी बैरकों से युक्त टोकियो बहुत कुछ हिरोशिमा से श्रानेवाली इस स्त्री के समान मालूम होता था।

### [ 4 ]

किस्सोजी मार्केट में, जो कि राजधानी के मुनाफाखोरों का केन्द्र था, वह घटना घटी। इस मार्केट की श्रोर में श्रकसर घूमने निकल जाता था। यह टोकियो के उन गिने-चुने हिस्सों में से था जिन्हें युद्ध की मार ने जत-विश्वत नहीं किया था। उस दिन, तड़के ही, मैं मार्केट में पहुँच गया था, श्रोर भूख का श्रमुभव करने पर पेट में इन्न डालने के लिए एक दुकान के सामने में इक गया था। सहसा भारी शोरगुल सुनाई दिया। पुलिस की सीटियों श्रीर मोटरों के भोंपुशों की श्रावाजों से मार्केट भर गया। लाल कंडे श्रीर पताकाएँ लिए लोग, ह्योटे-छोटे दलों में, दौड़ कर मार्केट के चौक में धुस धाये। इमारे पुलिसमेंन श्रोर सफेद रंग की लोहे की टोपी लगाये सेनिक पुलिस के लोग उनका पीछा कर रहे थे। साफ जाहिर था कि इड़तालियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इड़तालियों में से दो व्यक्ति दौड़ते हुए मेरी श्रोर श्राये। उनमें से एक मुँह में मींपू लगाये कुन्न विश्वत रहा था, दूसरा एक पताका फहरा रहा था जिस पर निम्न शब्द श्रंकित थे: "जापान कभी उपनिवेश नहीं बनेगा।"

भीड़ ने हड़तालियों को रास्ता दे दिया, और उनके गुजरते ही भीड़ फिर घनी हो गई। पीछा करने वाली पुलिस को रास्ता नहीं मिला। उन दो हड़तालियों के निकट आने पर मैंने दुकान से एक बरतन उठा कर उनपर आघात किया। जो अपने हाथ में भोंपू लिए था,—सम्भवतः वह उनका नेता था,—कृद कर एक और हट गया, पताका लिए दूसरे हड़ताली ने भी अपने को बचा लिया और बरतन चौकोनी टोपी पहने एक छात्र की टाँगों से जा दकराया। वह एक स्त्री की भांति चीख कर मुक्तपर क्रपटा। मैंने उसे धक्का दिया, वह लड़खड़ाया और गिरने से बचने के प्रयास में मेरी बाँह उसके हाथ में आ गई। अपने घुटने से मैंने उसके पेट में आघात किया, और दर्द से कराहते हुए वह दोहरा हो गया।

"गहार!" उसके मुद्द पर घूँसा मारते हुए चिरुवाकर मैंने कहा। बह्द गिर पड़ा।

"एक और !" पीछे से कोई चिरवाया।

"कुत्ता कहीं का !"

भीद की सहानुभूति प्रत्यचतः मेरे साय थी, हदताजी के नहीं। लेकिन सभी ठीक मेरे कान के पास ही मुक्ते सीटी की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं घूम कर छुछ कहता, मेरे सिर पर खंडे का आधात लगा, और उसी चया मेरे हाथों को जकड़ लिया गया।

"मुक्ते छोड़ दो, मैं कम्युनस्ट नहीं हूँ !" मैंने चिरला कर कहा।

लेकिन सेनिक पुलिस ने एक न सुनी । मुफे घसीटते हुए वे एक जीप के पास ले गये, उठाकर उसमें मुफे पटक दिया और सिर पर डंडे का एक और श्राघात करते हुए चुपचाप बैठने का मुफे श्रादेश दिया । मेरे हाथों में उन्होंने हथ कड़ी पहना दी श्रीर बन्दी बना कर मुफे हीबिया जिले की श्रोर के चले । शीघ्र ही हम म्यूचुश्रल जीवन बीमा कम्पनी की सात मंजिला इमारत के सामने, जिसमें श्रमरीकी सर्वोच्च कमायहर का हैडक्वार्टर था, पहुँच गये।

निचले तल्ले के एक छोटे-से तहलाने में मुक्ते बन्द कर दिया गया। भैंने बहुतेरा कहा कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। गलती से मुक्ते पकड़ लिया गया है। मेरी हथकड़ियाँ लोज दी और अपने बड़े अफसर के सामने मुक्ते पेश करी। लेकिन सब बेकार। उन्होंने मेरी तलाशी ली और मेरी जेब से एक वावीज तथाबाकायदा मोहर लगा डाक्टरी सर्टीफिकेट निकाल कर श्रपने साथ ले गये।

साँम तक मैं तहलाने में बन्द रहा। श्रालिर वे श्राये श्रीर लिफ्ट के बारिये सातवें तल्ले के एक कमरे में मुक्ते ले गये। इस कमरे में फीजी वदीं पहने एक युवती मेज पर बैटी थी। "तुम श्रान्दर श्रा सकते हो !" उसने जापानी में कहा, लेकिन उसके उच्चारण में भारी श्रामरीकी पुट मिला हुआ था।

मेरी हथकिवाँ लोल दी गईं, और एक बढ़े कमरे में मैंने प्रदेश किया जो मेज पर रले केवल एक लैम्प की रोशनी से आलोकित था। मेज पर केंद्रे अमरीकी अफसर के सामने सिर भुका कर मैंने सम्मान प्रकट किया। कमरे के बीच में एक दुर्सी रखी थी। उसपर बैठने के लिए उसने संकेत किया, और मेज पर रखे लैम्प की रोशनी का रुख मेरी और कर दिया। रोशनी में उसने मुक्ते एक बार ध्यान से देखा, और फिर अपने पाइप की नरकी साफ करने लगा। कमरे में मेरे प्रदेश करने से पहले भी वह यही काम कर रहा था।

श्रव सुक्ते भी उसे श्रव्ही तरह से देखने का श्रवसर मिला। उसकी सिकुड़ी हुई शाँखों, रेखाएं पढ़े माथे श्रीर बाहर को निकले होठ को देख कर मेरे शरीर में कंप-कंपी दौड़ गई। सन्देह की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। भगवान् ही श्रव सुक्ते बचा सकता था। तेजी से फुसफुसा कर मैं बन्दना करने जगा: नमुश्रामीदाबुत्सू नमुश्रामीदाबुत्स् नमुश्रामीदाबुत्स् नमुश्रामीदाबुत्स् नमुश्रामीदाबुत्सर्..!

यह मेरे म<sup>[</sup>स्तष्क का विकार नहीं था। मेरी आंखों के सामने वास्तव में वही मौजूद था।

### [ ६ ]

"जुलाई १९४४ के उत्तराई में मियुरा प्रायद्वीप में श्रमरीका के बन्दी उदाकुश्चों की निर्मम दृत्याक्षों की खोजबीन का काम मेरे दाथ रहा है और इससे सम्बंधित सभी जापानी श्रकसरों के नाम मैं जानता हूँ,' हार्शवर्गर ने जापानी मैं कहा,—"तुम्हारा श्रसती नाम भी मुक्ते मालुम है।"

हार्शवगर ने अपनी गरदन पर हाथ फेरा और कनिखयों से मेरी श्रोर देखा। फिर धपनी युवती सेके टरी को बुलाया श्रीर उसकी श्रोर एक पुर्जा बढ़ाते हुए कहा,—"युद्ध-अपराधियों की फाइल में से इस आदमी का सारा विवरण निकाल कर लाश्रो।"

युवती ने पुर्जा ले लिया। जब उसने पुर्जे पर नजर डाली तो उसका मुँद ढोला पड़ गया और भयभीत कौतुक से मेरी श्रोर ताकती रह गई।

कुछ देर बाद ठंडे श्रीपचारिकता पूर्ण स्वर में हार्शवर्गर ने मुक्त से पूछा,—''तुमने हमारी सेनिक पुलिस के सामने प्रतिरोध-प्रदर्शन क्यों किया ?"

"इसिलए कि मुक्तें गलती से गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं एक कम्युनिस्ट को ठिकाने लगाना चाहता था कि....."

"तुमने एक प्रादमी को चोट भी पहुँचाई....."

"वह एक कम्युनिस्ट छात्र था। वह भाग कर निकला जारहा था कि भैंने....."

हार्शवर्गर ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा,—''तुमने सादे कपड़े पहने हमारे एक श्रादमी के मुँह पर श्राघात किया, श्रोर श्रम्य कई जगहों में भी चोटें पहुंचाई । तुमने उसे करीब-करीब पंगु बना दिया। वह एक सुन्नसिद्ध कम्युनिस्ट नेता के पीछे लगा हुश्रा था। हम तुम्हारे खिलाफ, सही मानी में, जापान की कम्युनिस्ट पार्टी के श्रादेश से सी. श्राई. सी के एक एजेयट की हत्या करने के प्रयास का श्रारोप लगा सकते हैं। इन सब हरकतों के लिए फौजी श्रदालत में तुमसे सारा हिसाब चुकता किया जायगा।"

"श्रगर मुक्ते श्रदालत में भेजा गया तो मैं यह भी बताउंगा कि श्रम-रीका के दुछ दन्दी श्रफसरों ने श्रपनी जान बचाने के लिये किस प्रकार युद्ध संबंधी श्रत्यन्त गोपनीय भेद बताये।"

"बेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है ?" मुसकराते हुए उसने पूछा,—

''श्रात्म समर्पण के बाद युद्ध-मंत्रालय के सभी गुप्त कागज, युद्ध-मंत्री की की नोटबुकें तक, हमारे सुपुर्द कर दी गई थीं। इन नोटबुकें की लिसावट इतनी वसीट थी कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। फलतः उन्हें जला दिया गया। मतलब यह कि श्रपने बयान की पुष्टि में तुम कोई सबूत नहीं दे सकोगे, श्रीर श्रदालत युद्ध-श्रपराधी के शब्दों पर श्रधिक ध्यान देगी नहीं।''

''खेद के साथ कहना पड़ता है कि युद्ध-मंत्री की नोटबुक के आधार पर मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। मेरी रिपोर्ट में उस अमरीकी बन्दी का भी नाम था जिसने आपरेशन झोलिस्पिक, कोरोनेट और सिलवर डिश के बारे में भेद प्रकट किये थे। अदालत के सामने मैं सर्वोच्च युद्ध-परिषद के दफ्तर के अनेक बड़े अफसरों के नाम भी प्रकट कर दूंगा जो उस रिपोर्ट की पढ़ चुके हैं," मैंने जवाब दिया।

"क्या नाम हैं उन श्रफसरों के ?"

मैंने अपनी स्तृति पर जोर देने का जैसा अभिनय किया, और इसके बाद सिर हिला दिया।

"तो तुम नाम नहीं बताश्रोगे, क्यों ?"

मेज पर से एक भारी सिगरेट-लाइटर उठाकर उसने मेरी श्रीर फेंका, जो सीधे मेरे कान पर श्राकर लगा।

जीवित गवाहों को पेश करने की बात ने उसे उचकचा दिया था। वह अपने को एकदम बेदाग समकता था, लेकिन श्रव उसने श्रनुभव किया कि यह खुद भी फंस सकता है। हम दोनों एक ही किश्ती के सवार थे।

हार्शवर्गर ने अपनी इसीं को जोरों से पीछे धवेला दिया, श्रीर मेरे निकट श्रा कर खड़ा हो गया।

"कुत्ते की जात, खड़ा नहीं हुन्ना जाता !" उसने चिल्ला कर कहा,—
"अपनी हिस्यित को समक। त्रभी तुक्ते तमीज सिखाता हूँ।"

में अपने पांवों पर खड़ा हो गया। उसने लपक कर मेज पर से दो पेन्सिलें उठा लीं।

"अवने हाथ आगे कर !"

उसने मुक्ते अपनी उँगिलयाँ फैलाने का आदेश दिया। उंगिलयाँ फैला लेने पर उसने पेन्सिलें उंगिलयों के बीच में फंसा दीं।

"थ्रव मैं शिकंजा कसता हूँ,—जब तक कि तुम नाम नहीं बताते। नामों को तुम नहीं बताना चाहते, ताकि तुम उनका मेरे खिलाफ इस्तेमास कर सको। क्यों, यही बात है न ?"

उसने ठीक मेरी घाँखों में घपनी नजर गड़ा दी।

"तुम सुमते हरते हो, इसिवाए अपनी जेव में एक चाल रिज़र्य रखना चाहते हो ?"

''हाँ, मैं तुम से दरता हूँ, श्रीर तुम सुक से दरते हो। हम दोनों की स्थिति एक जैसी है।''

"नहीं, मेरा पत्तका भारी है। इस बार तुम मेरे बन्दी हो। जेकिन... धाओ, श्रव मतलब की बात करें। क्यों, ठीक है न ?"

मैंने गरदन हिला दी।

इसी समय दरवाजे पर खटखटाने की धावाज सुनाई दी। पेन्सिकें मेज पर फें क हार्शवर्गर अपनी इ.सीं पर जा बैठा।

"भीतर चले प्राप्ती !"

युवती सेक्रेटरी ने एक कागज मेज पर रख दिया। कागज के साथ एक कार्ड भी नत्थी था। फिर उसने फर्श पर पड़े सिगरेट लाइटर की उठाया श्रीर श्रपने चीफ की दे दिया। इसके बाद वह बाहर चली गई।

द्दार्शवर्गर ने कार्ड पर एक नजर डाली, इन्छ अचरज के भाव से मेरी छोर देखा और मुक्ते सिर धुमाने का आदेश दिया। मैंने सिर धुमा दिया।

"धाव का निशान मौजूद है। निस्सन्देह, यह वही है।" अपनी पीठ को उसने कुर्सी के सहारे टिका दिया, और मुसकराते हुए बोला,—"तुम्हें देख कर खुशी के मारे मैं यह भूल ही गया था कि तुम्हें मरे हुए एक मुद्दत हो चुकी है। महल चौक में तुम्हारी जाश मिली थी। उसे जला दिया गया और अस्थियाँ तुम्हारे सम्बन्धियों को दे दी गईं। यह विवरण सर्वथा प्रामाणिक है। हमारी खुफिया फाइलें अत्यन्त विश्वसनीय सामग्री से सैयार की गई हैं।" "मैं भी इनकी प्रामाणिकता को सन्देह से परे मानता हूँ" विनम्नता के साथ भैंने कहा।

"तुम लोग बहुत चतुर हो," सराहना के स्वर में उसने कहा,—"एक प्राच्यवासी का दिमाग ही इतनी सुम-नुम का परिचय दे सकता है। एक श्रादमी श्रपने हृदय में छुरा मोंकता है श्रोर किसी दूसरे की लाश वह बन जाता है.....श्रव समम में श्राया कि हमारी टाइगर-सूची के तमाम लोग मरे हुए क्यों निकलते हैं। सो उनकी मौत भी वैसी ही है जैसी कि तुम्हारी। शरीर कब में हैं, लेकिन श्रारमा नगर में विचरण कर रही हैं,—क्यों यही बात है न ?"

"नहीं, ऐसा श्रवेले मेरे साथ ही हुआ है, सो भी केवल संयोगवश," श्रपनी श्राँखें नीची करते हुए मैंने कहा,—"मैंने जान देने का पूरा निश्चय कर लिया था, लेकिन बीच में एक बाधा श्रागई......श्रीर इसके बाद फिर कोई श्रवसर न मिला। लेकिन मेरे मित्रों ने वीरों की भांति श्रपनी जान दी। उनकी सम्मानपूर्ण मृत्यु....."

"मतलब यह है कि तुम्हारे बीर बनने में कसर रह गईं। लेकिन श्रपने उन बीर मित्रों के नाम तो बताश्रो।"

मैंने जिनतान, मुसोलिनी, कारस्माता श्रीर मीने के नाम बता दिये।
मेरे यह बताने पर कि ये लोग क्वान्तुंग सेना के स्टाफ में काम कर चुके हैं,
उसने उनके नाम नोट कर लिये श्रीर पूछा कि क्या इनमें से किसी ने जासूसी
के नकानो स्कूल में भी ट्रोनिंग प्राप्त की है। उत्तर में मैंने मुसोलिनी श्रीर
कारस्माता का नाम बता दिया। हार्शवर्गर ने कागज पर फिर छुड़ नोट
किया।

"शानदार रिकार्ड है तुम्हारा," कार्ड के साथ नत्थी कागज पर हाथ मारते हुए हार्शवर्गर ने कहा,—"महाद्वीप में खुफियागीरी का तुम्हारा श्रनुभव श्रत्यन्त मृत्यवान है। मैं समक्तता हूँ कि तुम हमारे लिए उपयोगी होगे। कुछ सवालों के जवाब से तुम श्रपने काम की शुरूश्रात कर सकते हो। बैठ जाश्रो, मिस्टर प्रेत!" मेज के पास रखी एक श्राराम कुर्सी की श्रोर उसने इशारा किया।

हार्शवर्गर ने सुफे कुछ सवाल जिख कर दिये जिनमें पूछा गया था : शंघाई खुिकया विभाग में मैंने क्या काम किया, कुश्रोमिन्तांग श्रीर गुप्त हुन-पांग सोसायटी के उन जासूसों की मैं एक जिस्ट बनाकर दूं जो कि मेरे निर्देशन में काम करते थे, श्रीर तथाकथित तोश्रा-दोब्न-शोइन इन्स्टीच्यूट के,—शंघाई में हमारी खुिकया एजेन्सी के,—बारे में कुछ बताऊँ जिसका काम कम्युनिस्टों के भूमिगत केन्द्रों की जिन्न-भिन्न करना था।

"इन सवालों को अपने घर ले जाओ। जब तक इनके जवाब बाखोगे, मैं कुछ दूसरे सवाल भी तैयार कर लूँगा।"

श्रांखें फैजाकर उसने मेरी श्रोर देखा। फिर एक जिफाफे में मेरा ताबीज, डाक्टरी सटींफिकेट श्रीर सवालों वाला पर्चारख दिया।

"अब भेष बदल कर घूमने की जरूरत नहीं। तुम्हारा सर्टीफिकेट एक प्रामाखिक दस्तावेज है। इसे अपने पास रखो, और निश्चिन्त होकर काम करो। बधाई!"

मैंने किफाफा के किया।

''अब तुम जा सकते हो,'' उसने कहा,—''जब भी जरूरत होगी, मैं तुम्हें फोन से सूचित करूंगा।''

हार्शवर्गर ने एक जैफ्टीनेन्ट को बुजाया और उससे कहा कि मुक्ते हमारत से बाहर जाने की इजाज़त है। विदा करते समय उसने मुक्ते सावधान किया कि मैं अपराधियों के गुष्त रजिस्टर में एक जाश के रूप में दर्ज हूँ, इसजिए अपने असली नाम को मुक्ते सदा के जिए भूज जाना चाहिए। डाक्टरी सर्टी-फिकेट में दर्ज नाम और पद ही अब मेरा एकमान्न सहारा है। जापानी अफसर की हैसियत से शपथ जेकर मैंने उसे आस्वासन दिया कि यह मेद कभी प्रकट नहीं होगा।

# हैड आफिस

# [ ? ]

घर जौटते ही मैंने जी से सब कुछ बता दिया,—श्रपनी गिरफ्तारी के बारे में, हैंडक्वार्टर पहुंचने श्रीर हार्शवर्गर से जो बातें हुई उन सब के बारे में। श्रपनी प्रिय सुद्रा में, दोनों हाथों को जोड़ कर पेट पर रखे श्रीर सन्तोष के साथ जब-तब सिर को हिलाते हुए, जी ने मेरी बातें सुनीं।

"अन्त भंला तो सब भला," ली ने कहा,—"तुम्हें सी. श्राई. सी के उस जासूस का इतज्ञ होना चाहिए। तुम अब अपने को मुक्त समको, श्रीर खुझ कर मेरे श्राफिस में काम कर सकते हो।"

"श्रर्थात तुम्हारी लमीरी खादों के जिए ब्राह्म बटोरना शुरू करूं ?"
मैंने कुछ लीमकर कहा।

ली निशब्द हंसी हँसा।

''नहीं, श्रव में तुम्हें श्रपने श्राफिस के श्रसली काम के बारे में बता सकता हूँ। तुम्हें काफी दिलचस्प मालूम होगा।"

श्रीर उसने मुक्ते तथाकथित मनीला सम्मेलन के बारे में बताना शुरू किया। श्रात्मसमर्पण की घोषणा के प्रसारित होने के तुरन्त बाद ही जैनरत मैकार्थर ने जेनरत कवाबे तोराशीरों को मनीला बुलाया, खुद हवाई श्रड्डे पर श्राकर उसका स्वागत किया और गुप्त निर्देश दिये। चीफ श्राफ स्टाफ जेनरत सदरबेंड भी वार्ता के समय मौजूद थे।

टोकियो लौटने पर कवाबे ने सम्राट के सम्मुख श्रपनी विनम्न रिपोर्ट पेश की, श्रीर सम्राट की सरकार ने मैकार्थर के निर्देशों पर तुरन्त श्रमल शुरू कर दिया। चीन में जापानी सेनाओं के कमाण्डरहनचीफ श्रोकामूरा को कुश्री-मिन्तांग सेना के जेनरल स्टाफ के चीफ से गुप्त संधि करने का श्रादेश दिया गया। इसी प्रकार की एक श्रन्य संधि मारशल येन सी-शान से भी की गई। इन दोनों संधियों का लच्य चीन के प्रमुख चेत्रों को चीनी कम्युनिस्टों के हायों में पड़ने से रोकना था।

इसके बाद देश जापानी सेनाओं का विघटन शुरू हुआ। सैनिक यूनिटों और सैनिक संस्थाओं के विघटन के साथ-साथ विघटित जोगों के विविध प्रकार के बन्य संगठनों और संस्थाओं का,—कम्पनियों, न्यापार करने वाली दुकानों, सोसायटियों और नजयों का,—उदय हो गया। नियमित सेना के श्रफसर विखर कर तितर-वितर न हो जायं, इसलिए उन्हें विभिन्न संस्थाओं के रूप में गूंथ दिया गया था। श्रफसरों की तमाम सोसायटियाँ,—उनके नाम श्रीर प्रकृति चाहे जो भो हों,—श्रमरीकी सर्वोच्च कमान के हैडनवार्ट्स के मातहत थीं।

जापानी सेना के लेनिकों की पूरी सूची श्रौर जेनरल स्टाफ की तमाम फाइलें,—प्रमुख रूप से वे जो इशीहारा योजना से सम्बंधित थीं,—श्रमरीकी कमान को सौंप दी गईं।

दूसरे शब्दों में यह सर्वोध्य श्रमरीकी कमायबर के तमाम निर्देशों को श्रमल में लाया गया।

"हमारे विघटित सेनिक दैवन्वार्टर्स के किस विभाग के अन्तर्गत आते हैं ?" मैंने की से पूजा।

"एक विशेष विभाग के जिसका काम जापानी पुलिस की यूनिटों का संगठन करना है। लेकिन यह तो केवल ऊपर की बात हुई। श्रसल में इसका कार्यचेत्र काफी व्यापक है। इस श्राफिस का नाम है 'ज़ी. फो.'।"

"इन असरों का क्या मतलब है ?"

"ज़ी से मतलब है ज़ीरो, श्रौर फो से फोर्सेज़ !"

"यानी ऐन वक्त पर काम श्राने वाली सेनाएँ.....बहुत ही श्राशाप्रद नाम मालूम होता है!" उसने गरदन हिला कर सहमति प्रकट की।

"इसका मतलब साफ्र है। श्रमरीकियों ने इशीहारा योजना को अपनाने का निरुचय कर लिया है। हम जो नहीं कर सके, उसे श्रव वे पूरा करेंगे।"

"लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमारे बिना उनका काम नहीं चल सकता।"

"हाँ, हमारे बिना उन्हें सफलता नहीं मिल सकती।"

हमने एक-दूसरे की घोर देखा और हंस पड़े। जी ने श्रपनी श्रलमारी में से 'सफेद सारस' की बोतज धौर दो प्याले निकाल जिए।

"तुम्हारे हार्शवर्गर के बारे में भी में दुः ज्ञ जानता हूँ," ली ने कहा,— "कहते हैं कि वह हैदनवार्टर्स के खुफिया चफतर मेजर जेनरज चार्ल्स विलोधों के यहाँ अत्यन्त गुष्त कामों का इनचार्ज है। वह "हशहश" नाम से प्रसिद्ध है, और 'जी.फो' में कार्य करता है।"

सुबह तक हम बातें करते रहे। ली ने अपनी घड़ी की श्रोर देखा श्रीर रेडिश्रो खोल दिया। 'लापता संगे-सम्बंधी श्रीर मित्र' नामक प्रोग्राम सुनाया जा रहा था। देर से उठने की श्रादत होने के कारण इस श्रीप्राप्त की मैं पहले कभी नहीं सुन सका था। लेकिन इतना मैं जानता था कि युद्धोत्तर जपान में रेडिश्रो का यह श्रोग्राम सर्वाधिकार दिलचस्पी के साथ सुना जाता है।

जो चन्दन का एक व्यापारी अमुक नाम और अमुक जगह का निवासी है, इतज्ञ होगा अगर कोई यह बता सके कि उसकी पत्नी जो टोकियो पर बम वर्षा के दौरान में एक दिन गायब हो गई थी, श्रव कहाँ है ? बर्मा में मारे गये एक गैरकमीशन्छ अफसर के सम्बंधियों को स्चना दी जाती है कि अमुक पते पर जाकर वे उसकी अस्थियाँ प्राप्त कर लें। एक विवाहित दम्पत्ति ने नन्हीं लड़की को अपने यहाँ रख लिया था। इस लड़की की मा मर गई थी और उसका पिता अब कोरिया से लौट आया था। सो दम्पत्ति को लौटे हुए पिता का अता-पता मालूम करना था ताकि लड़की को उसके पास भेज दिया जाय।

श्रन्त में रेढिशो ने सूचना दी: "सकानो कुमाको नामक नर्स जो पिछ्न साल पनदह नवम्बर को बोर्नियो से श्रपने घर लौटी थी, मिस्टर हमादा हन्सोक से श्रपने पुराने पते पर मिछना चाहती है।"

मैं हंस दिया।

"कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलना चाहती है।"

"नहीं," जी ने कहा, — "इसका मतलब यह है कि कल साँक के तीन क्जे, — साकूमा फर्म के आफिस में, — हमारी हवाई यूनिट के अफसरों की एक मीटिंग होगी। जरूरत पड़ ने पर इस तरह की सूचनाओं के लिए इस प्रोग्राम से काम लिया जाता है।"

## [ २ ]

टोकियो में ज्यापारियों की यस्ती में जब कभी भी मैं जाता था तो उसकी तंग गिलयों में भांति-भांति के साइन बोर्ड लगे घरों की पांतें तुरन्त मेरा ध्यान श्राकित करती थीं। उस श्राकिष का रहस्य श्रव मेरी समक्त में धाया, श्रीर साइन बोर्डी पर बने तरह-तरह के चिन्हों, नम्बरों, श्रंग्रेजी और जापानी श्रक्रों का श्रसती मतलब श्रव मेरे सामने प्रकट हुआ।

श्रव मैंने जाना कि 'खमीरी खाद' श्रीर 'शीता के कुकुरमुत्ता' का एक ही श्रर्थ है। इन चीजों का प्रचार-प्रसार करने वाली तमाम कम्पनियाँ श्रीर फर्म जेनरल इशीहारा के सुप्रसिद्ध संगठन पूर्वी पृशिया लीग की शाखाएँ थीं।

नाम की जगह नम्बर पड़ी तमाम सोसायटियाँ और क्लब,—जैसे सोसायटी म, सोसायटी १४, सोसायटी १८ तथा अन्य,—एक उसी यूनिट या इक उसी स्कूल में ट्रेनिंग प्राप्त अफसरों की संस्थाएँ थीं

तोको रोजावा, योकोता और मिसाका आदि चेत्रों में स्थित "कृषि सहकारी समितियाँ," हवाई अफसरों की संस्थाएं थीं, और बड़े नगरों में साइ किल रिवशा सहकारी समितियाँ' तथा जापान सागर के तटवर्ती गाँवों में 'मिल्लिहारों की की समितियाँ' स्थल और नौ सेना के अफसरों की संस्थाएँ थीं। इन सहकारी समितियों में से कुछ में केवल टेंक और हवाई संनिकों

की शहीदी युनिट शामिल थीं।

जूनियर अफसरों के इन संगठनों के साथ अति दाहिनी पंथी संस्थाओं के सदस्य भी शामिल थे। युद्ध के बाद इन संस्थाओं को भंग कर दिया गया था, लेकिन अमरीकी अधिकारियों के संस्वण में शीघ्र ही विभिन्न नामों से इनका फिर उदय हो गया।

आत्मसमर्थण के समय हमारे विद्रोह में हिस्सा लेने वाला महान् श्रोरिमेयट स्कूल चोला बदल कर अब फूनी कामशियल कम्पनी बन गया था। हसी प्रकार अन्य संगठनों ने अन्य नाम धारण कर लिए थे: सिलवर स्टार व्यापार कम्पनी, मिदोरी उद्योग असोसिएशन, अर्थशास्त्र और मजदूरों की अध्ययन सोसायटी, महान जापान के अमिकों का संघ आदि। म्युश्च द्वीप की काला अजगर सोसायटी अब किसनथीयम पताका असोसिएशन बन गई थी। इस तरह की करीब दो हजार सीसायटियों के नाम मैंकार्थर के हैडक्वार्टर्स में रजिष्टर्ड थे। इन सब का लक्ष्य कम्युनिस्टों के,—साम्राज्य के घरेलू और भीतरी दुश्मनों के,—खिलाफ जापान के युवकों को तैयार करना था।

बड़े अफसर एक-दूसरे से सर्वथा प्रथक छोटे-छोटे दलों में संग-ठित थे,—ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी विद्रोह के अवसर पर किया जाता है।

शिनजुकू चेत्र में योत्सुत्रा स्टेशन के सामने फुक्दाया होटल में समुदी
हे अफसरों का अड़ा कायम था, और इशीगोम जिले के वाकामात्सूसो होटल
में कीटा गु-युद्ध के विशेषज्ञ जमा होते थे। पिन्छिमी गिनजिपो में रोमान्स
क्लब जासूसी के नकानी सैंग्ट्रल स्कूल के अफसरों का केन्द्र था। शिव्या
चेत्र में अकाहोशी काफे कोरिया में जापानी सेना के स्टाफ अफसरों का
अड्डा था। रूसी मामलों के विशेषज्ञ अफसर ली के दफ्तर में अपना तानाबाना बुनते थे। इस प्रकार समुचे टोकियो में चायघरों, जलपान-घरों और
होटलों के रूप में अफसरों के थे संगठन फैले हुए थे।

इन सब संगठनों श्रीर दलों की देखभाल बढ़े श्रफसरों के सबसे कैंचे संगठन करते थे । यह संगठन समुद्री यातायात कम्पनी, श्रायात-निर्यात कम्पनी तथा इसी तरह की श्रम्य बड़ी-बड़ी कम्पनियों के रूप में कायम थे। श्रीर इन तमाम छोटे-वड़े संगठनों, कम्पनियों, फर्मों श्रीर सहकारी सिमितियों, क्लबों श्रीर काफों के सूत्र एक जगह पर केंद्रित थे,—हीविया वयार्टर में,—जिसे सरकारी तौर पर जेनरल हैंडक्वार्टर्स या 'जी, एच, क्यू' कहा जाता था। श्रंग्रेजी के इन तीन श्रचरों 'जी, एच, क्यू' का हमारे घरेलू दुश्मन जापान के कम्युनिस्ट दूसरा ही श्रथं लगाते थे। गो होम क्विक—जएड़ी श्रमने घर लौट जाश्रों!

### [ ३ ]

काबूकीजा नाट्यशाला के घूमते हुए स्टेज की भाँति टोकियो का श्रव एक नया ही रूप मेरी श्राँखों के सामने प्रस्तुत था। टोकियो श्रव सुके हिरोशिमा की उस स्त्री के समान नहीं मालूम होता था जिसका सुंह सुलसा हुश्रा था श्रौर जिसके चेहरे पर रंग-विरंगी धारियों के दाग पड़ गये थे। टोकियो श्रव सुके गुष्त भाषा में लिखी श्रौर श्रत्यन्त भेद-भरी दस्तावेज़ की भौति मालूम होता था।

पोट्सडम घोषणा और जनतंत्र का युग समाप्त हो चुका था। अम-रीका के सर्वोच्च कमाण्डर के आदेश से हमारी सरकार ने हहतालियों, प्रदर्शन करने वालों, उत्पातियों और उनके सभी समर्थकों को सीखर्चों में बन्द करने के आर्डर जारी कर दिए थे। देखते-न-देखते नज़रबन्दी गृहों और जेलों में तिल रखने की भी जगह नहीं रही। प्रधान मंत्री आशीदा ने घोषित किया कि सरकार नये-नये बन्दीगृहों का निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें जरा भी कोताही नहीं की जायगी।

प्रतिक्रियादादी संगठन मैदान में उत्तर आये। मजदूरों को सभाओं श्रौर उनके नेताओं पर हमले किए जाने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री तोकूदा पर दस्ती बम फेंका गया, मगर वह बाल बाल बच गये।

तोकूदा पर हमने के तीन दिन बाद ही मैंकार्थर ने कारखानों के मजदूरों तथा सरकारी श्रीर म्युनिसिपत्त कर्मचारियों की हड्तालों को गैर कान्सी करार दे दिया। सरकार ने ऐलान किया कि इड़तालों में हिस्सा लेने वालों पर फौजवारी श्रदालत में मुकदमा चलाया जायगा।

इसके विरोध में समूचे जापान में हहतालों की लहर दौह गई। टोकियों मशीन शौप के मजदूरों ने सब से पहले हहताल की, फिर शिकोक, हीकाहदों और क्युशु द्वीप के रेल्वे मजदूर श्रागे बढ़े, इसके बाद श्रोसाका, नगानो श्रीर होंगडों द्वीप के श्रन्य नगरों के डाक-तार मजदूर हहताल में शामिल हो गए। शापान के चारों बड़े द्वीपों पर हहताल-कमेटियों के लाल मंडे फहराने बगे।

### [8]

जापान के कम्युनिस्ट श्रव हमारा सब से बढ़ा सिर-दर्व बन गये थे। एक दी चीट में उनका सफाया करना जरूरी था। एक घटना ने इसका श्रवसर प्रदान कर दिया।

किन्तामुरा बस्ती में तो तोही फिल्म कम्पनी का स्टूडियो था। इसकें छुछ मजदूरों श्रीर कर्मचारियों को नौकरियों से श्रालग कर दिया गया था। प्रतिरोध में उन्होंने फिल्म स्टूडियो पर कब्जा कर खिया, श्रीर काम पर फिर से लगाये जाने की माँग करने लगे। स्टूडियो के अन्य सब कर्मचारी भो उनके साथ शामिल हो गये। महीनों से यह संबंध चल रहा था, श्रीर दोनों पहों से एक भी सुकने के लिए तैयार नहीं था।

करीब दो हजार हइतालियों श्रीर उनका साथ देने वाले श्रन्य कार-खानों के मजदूरों ने स्टूडियों के इलाके पर कब्जा कर लिया था। श्रव्हीं खासी किलेबन्दी की उन्होंने रचना की थी। गर्म-दली फिल्म-डाइरेक्टर इस किलेबन्दी के पीछे थे। कामेई फूमियों के नेतृत्व में, पुलिस श्रीर फीज के श्राक्रमण से श्रपनी रक्षा करने के लिए, तरह-तरह के जालों की रचना की गई थी। इमारत के श्रप्र माग में, रंगों के बड़े-बड़े पीपों पर, मूवी वै एटीलेटर फिट थे। यह इसलिए कि पुलिस के धावा बोलने पर उसकी श्रांखों में रंगों के फब्बारे छोड़े जायाँ। कटे हुए पेड़ों श्रीर काँच के दुकड़ों से भरे थैं ले तैयार थे। छतों पर से कटे हुए पेड़ों को लुढ़काने और खिड़िकयों से कींच के टुकड़ों की वर्षा करने की व्यवस्था थी। बिजली भरे तारों और अन्य बहुत से विचित्र उपायों से काम लिया गया था। इन सबकी रचना करने में फिल्म डाहरेफ्टरों ने अपनी पूरी सुफ-बुफ़ से काम लिया था।

श्रमरीकियों को विश्वास था कि हड़ताली श्रस्त्र-शस्त्रों से पूरी तरह लैस हैं।

जेनरल हैडक्वार्टर्स ने हड़ताल को कुचलने का निश्चय किया। जापानी पुलिस के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिये गए। चूँ कि घटनास्थल पर सभी अफसर और समाचार-पन्नों के संवाददाता मौजूद रहेगे, इसलिए पुलिस को ताकीद कर दी गई कि वह पहले गोलियों न चलाए और हड़तालियों को आक्रमण करने दे। ऐसा होने पर उनकी हड़ताल सशस्त्र विद्रोह का रूप धारणकर लेगी, और ठब उनके खिलाफ प्रत्येक कार्यवाई करने का हमें कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।

पुलिस के तमाम लोगों को चेता दिया गया कि खून-खराबे के लिए हैयार रहें। स्टूडियो के समूचे चेत्र को चारों श्रोर से घेर लिया जायगा ताकि हड़तालियों को नगर से मदद न मिल सके, न ही उनमें से कोई बच कर भाग सके। ऐसा करनेवालों को गिरफ्तार करने श्रीर प्रतिरोध करने की सूरत में उन्हें गोली का निशाना बनाने के शादेश जारी कर दिये गए।

### [ 4]

अगले दिन, सबेरे ही, करीब बीस अफसर ली के घर पर जमा हुए। ।कन्तामुरा के लिए हम दक से रवाना हो गए।

फिलम स्टूडियो का चेत्र एक सुविस्तृत उद्यान मालूम होता था। नीची पहाड़ियों और अनानास तथा बांसों के घने मुत्सुटों के बीच पैचीलियन और युरोपीय ढंग के कोटे-कोटे बँगले बने थे।

बस-स्टाप से कुछ ही दूर हम ट्रक से उत्तर गए और प्रवेश-द्वार की स्रोर चलने लगें। हड़तालियों ने कंटीले तारों का जाल-सा फैला रखा था श्रीर जहाँ-तहाँ जगी खतरे की तिख्तयों से मालूम होता था कि इन तारों में बिजली भरी है। लोहे के ऊँचे बाढ़े के उस थोर वैरीकेडों थीर उनके पास खड़े पिकेटों की मलक दिखाई देती थी। पिकेट निशस्त्र थे। देखने पर वे लड़ाई के लिए जरा भी प्रस्तुत नहीं मालूम होते थे। साधारण खेल के कपड़े,— खुले गले की कमीज थीर निकर,— पहने थे। लड़िकयाँ भी साफ-सुथरे कपड़े पहने थीं। पेड़ों के बीच कहीं से भोंपू की यावाज श्रारही थी। ऐसा मालूम होता था कि मानो स्टूडियों में किसी फिल्म का श्रूटिंग होने जा रहा हो।

श्राकाश में तीन वायुयान प्रकट हुए। स्टूडियो पर दो-तीन चक्कर लगा कर वे विलीन हो गये। थोड़ी देर बाद सदक पर कुछ जीपें श्रीर ट्रक श्राते दिखाई दिये। हमने समका कि हमारी पुलिस श्राई है। लेकिन निकट श्राने पर उनमें से श्रमरोकी सेनिक पुलिस के श्रादमी उतरते दिखाई दिये। वे श्रस्त्र-शस्त्रों से पूरी तरह लेस थे। फिर टामीगनों से सुसज्जित श्रमरीकी सेनिकों का एक दल, जो श्राधी कम्पनी से कम न होगा, प्रकट हुआ। उनके पीछे श्रनेक बखतरवन्द गाहियाँ भी थीं।

कुछ देर बाद तीन टें कों का आगमन हुआ। उनके पीछे अमरीकी अफसरों की मोटरें थीं। एक मोटर में फिल्म उतारने का साज-सामान था। अनितम कार में एक जेनगल सवार था। सहसा उसने चिरलाकर कुछ कहा और स्टूडियो के दरवाजे के पास एक घर की छत की और इशारा किया। सफेद कपड़े पहने दो आकृतियाँ छत पर थी। मैंने दूरवीन से देखा। दो युवितयाँ छत के किनारे पर बैठी कुछ खा रही थीं। दोनों हो निशस्त्र थीं।

अनत में अमरीकी फीजी दकों में हमारी पुलिस भी आगई। उनकी रचा के लिए साथ में रुगड-मुगड-विहीन जापानी टेंक भी था। वे हत्के खाकी रंग की प्रीष्मकालीन वर्दी पहने थे और रिवालवरों, कुदालियों, फावदों और तार काटने की कैंचियों से सुसिन्जित थे।

वायुयानों ने स्टूडियों के ऊपर एक बार फिर चक्कर लगाये। उनमें से एक इतना नीचे उत्तर श्राया कि श्रनानास के पेड़ों की फुंगलों श्रीर उस इत

को जिस पर युवितयाँ बैठी थीं, करीब-करीब छूता हुआ निकल गया। युव-तियाँ तेजी से खिसक गईं।

मिकामी ने दौड़कर हमें सूचना दी कि उधर, नदी की श्रोर दरवाजे के पास, कुछ होने वाला है। श्रोर सचमुच उस दरवाजे के सामने श्रमरीकी हैंक, बब्तरबन्द गाड़ियाँ, श्रमरीकी सैनिक पुलिस तथा हमारी श्रपनी पुलिस से भरे दकों की कतार मौजूद थी। दरवाजे के पास वाली इमारत की छत पर ईंटों, गाड़ी के पहियों तथा लोहे-लंगड़ का श्रम्बार तैयार था,—हमलें के शुरू होते ही हड़तालियों पर बरस पड़ने के लिए।

सिनट बीतते गये, मगर अमरोकियों ने हमला करने का सिगनल नहीं दिया। निस्तब्धता में भोंपू की आवाज सुनाई दी—''सब लोग स्टेज नम्बर दो पर पहुँच जायँ। गैट रेडी !''

पेड़ों के बीच से सफेद कपड़े पहने लोग तेजी से गुजरते हुए दिखाई दिये। हम अमरीकी टैंकों के बराबर में जाकर खड़े हो गये। हमारे हाथ जेवों में अपने रिवालवरों को पकड़े हुए थे।

लेकिन पेड़ों के पीछं से गोलियाँ चलने की आवाज की जगह हमें गाने की आवाज सुनाई दो। आवाज दरवाजें के निकट आती जा रही थी। इिलस द्रकों की कतार के पीछे से लाल फरहरे उभरते हुए दिखाई दिये। हड़ताली ही पहल कर रहे थे। लेकिन न जाने क्यों, दरवाजे के पास खड़े अमरीकी और हमारी अपनी पुलिस के लोग पीछे हुट गये। हड़तालियों की पर लगे ख़ियां अब बाहर निकल आई थीं। वे अपने हाथों जम्बे बाँसों के सिरों पर लगे हुए मरुडे में लिए थे। इनके बाद अन्य हड़ताली, पुरुष और सित्रयाँ दोनों, चार-चार की पाँतों में, हाथ-में-हाथ डाले, प्रकट हुए। उनके बास न तो मड़े थे, न कोई हथियार। हमारी कुछ समस में नहीं आया कि बह क्या हो रहा है। इड़तालियों के दस्ते, दुनिया-भर के मज़रूरों की एकता का गीत गाते हुए, टैंकों के पास से, बख्तरबन्द गाड़ियों और अमरीकी सेनिकों से भरे ट्रकों के पास से, गुजर गए।

एक हड़ताली ने चिल्लाकर कहा,—"जहाजी बेढ़े को भी श्रपने साथ

से प्राते । बस, उसी की कसर रह गई !"

हइतालियों के समूचे दस्ते में हैंसी की जहर दौड़ गईं। लड़िक्यों ने खुशी में अपने घुटनों को थपथपाया और हैंसी के मारे दोहरी हो गईं। मैंने अपनी दोनों जेवों में रिवाजवरों को मजबूती से पकड़ लिया और अपने चारों ओर नजर घुमा कर देखा। अमरीकी अपनी कारों में खड़े थे,—अपने हाथों को बगल में दवाए, और अपनी कँची टोपियों को आगे की शोर लींचकर आँखें ढके हुए। एक जीप पर, ड्राइवर के बराबर में, हश-हश खड़ा था। हमारी नजरें मिलीं। आँखें सिकोइ कर उसने अपना मुँह दूसरी और कर जिया।

अमरीकी और हमारी पुलिस के लोग, चेहरों पर श्रवरज का भाव लिए निश्चल खढ़े थे। वायुयानों ने कई चक्कर और लगाए, श्रीर नीचे कुछ न होता देख वापिस चले गये। हड़तालियों के दस्ते का श्रांतिम छोर भी सामने से गुजर गया, श्रीर कुछ देर बाद सड़क के दोनों श्रोर खड़े पेड़ों की श्रोट में विलीन हो गया। हड़तालियों के गाने की गूंज श्रभी तक सुनाई दे रही थी,—"हम तुम से नहीं, बिल्क तुम्हीं हो हम से भयभीत!"

श्रगले दिन समाचार-पत्रों में श्रमरीकी सेनिकों श्रोरजापानी पुलिस के एस संयुक्तश्रापरेशन का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ। श्रमरीकी स्थल-सेनाश्रों का निर्देशन,—समाचार-पत्रों ने लिखा,—श्रिगेडियर जेनरल हाफमैन ने किया था, श्रीर मेजर जेनरल विलियम चेज ने, श्रापरेशन का समग्र रूप में वायुयान से सचालन किया था। छुल मिलाकर दो हजार जापानी पुलिसमैन, एक जापानी पुलिस का टैंक, डेढ़ सी श्रमरीकी पुलिस के सैनिक, मोटर-एक जापानी पुलिस का टैंक, डेढ़ सी श्रमरीकी पुलिस के सैनिक, मोटर-एक जापानी पुलिस का टैंक, डेढ़ सी श्रमरीकी पुलिस के सैनिक, मोटर-एक जापानी से पुक्त तीन शेरमान टेंकों की इस श्रापरेशन के लिए जुटाया गया था।

वामपत्ती पत्रों ने अपनी खुशी को जरा भी नहीं छिपाया। उन्होंने लिखा कि श्रधिकारी सशस्त्र टक्कर के लिए उकसाना चाहते थे ताकि वे हड़-तालियों को श्रपनी गोलियों का निशाना बना सकें। जापान में मजदूरों की तमाम यूनियनों पर ताला डाल सकें। लेकिन हड़तालियों ने उनका इराइ। भाँप लिया, श्रीर उनके उकसावे में नहीं श्राये।

एक गर्मदली पत्र ने इस मोटो सुर्खी के साथ किनुताम्रा घटना का समाचार छापा—''समुद्री बेदे के श्रलावा उन्होंने श्रीर छुछ भी बाकी नहीं छोड़ा!''

बाद में मुभे मालूम हुआ कि जेनरल चेज ने कम्युनिस्टों पर हमबा करने का खतरा क्यों नहीं उठाया। उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि टोकियों से किनताम्रा हइतालियों की मदद के लिए कम्युनिस्टों की टुकड़ियाँ आ रही हैं। श्रीर इससे पहले कि वह इस रिपोर्ट के सचया फूठ होने का पता लगाता, हइतालियों के दस्ते घेरे के बीच से गुजर चुके थे।

## [ ६ ]

लाल मंडे वालों को एक ही याधात में कुचलने में श्रमरीकी सफल नहीं हो सके। किनुतामूरा श्रापरेशन की विफलता से हम सबको गहरी निराक्षा हुई।

इसके प्रतिकृत हमारा स्पेशल सबिस (खुफिया) विभाग खूब काम कर रहा था। युद्ध के अंतिम दिनों में च्याँगकाईशेक के और हमारे कमा एडरों के बीच हुआ समसीता तेजी के साथ पुरा ही रहा था। च्याँगकाई शेक ने, अमरोकियों की अनुमित से, हम से बातें करने के जिए अपना एक गुण्त राजवृत भेजा था।

राजदूत का नाम तेह-चेंग था। उसने तकाजा किया कि हम जापान में स्वयंसेवकों की,—उड़ाकुश्रों, टेंक-चालकों श्रोर तोपचियों की,—अर्ली करें श्रोर उन्हें जल्दी-से-जल्दी श्रीन भेजना शुरू कर दें। हीबिया में मैकार्थर के हेंड नवार्टर्स ने भी इसकी सिफारिश की। लेकिन हमारे श्रफसर इसके लिए तैयार नहीं हुए। कारण कि बिना सोचे-समभे भर्ती करना खतरे से खाली नहीं था। इधर हमारे कुछ अफसरों तक में श्रवाँछुनीय चिन्ह प्रकट होने लगे थे,—खासतौर से उनमें जी झाइवरों, साइकिल-रिक्शाश्रों, मिह्न्यारों

श्रीर खेतिहरों के रूप में काम कर रहे थे। मिलाल के लिए श्रीलाका में ट्रक-इाइचरों के एक दल ने,—मृतपूर्व टैंकमें नों ने,—हड़तालों पर पावन्दी के खिलाफ मजदूरों के विरोध-प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। श्रीर नीगाता थाने में हमारे तोपलाने के श्रफसरों ने, किसानों के साथ मिल कर, एक स्थानिक जमीदार के गोदामों पर बाकायदा धावा बोला था।

यमरीकी अधिकारियों को ये सब बातें मालूम थीं। उन्होंने हमारे अफसरों की बात को मान लिया और तेह-चेंग को सलाह दी कि वह जरूदी न करे। लेकिन सच पृद्धा जाय तो खतरे की यह बात केवल एक बहाना थी— विद्रोहियों के साथ मिलजानेवाले अफसरों पर हमारी पहले से ही कड़ी निगरानी थी, और स्वयंसेवकों में उन्हें भर्ती करने का हमारा जरा भी हरादा नहीं था। फिर इन स्वयंसेवक-दलों को चीन भेजने के बारे में हमें कोई जल्दी नहीं थी। हम अभी देखना चाहते थे कि ऊँट किस करवट बैठता है। चीनी मोचों की स्थित नाजुक थी। कम्युनिस्टों ने सभी मोचों पर जवाबी हमला शुक्त कर दिया था,—कांगचुन, मुकदन और ताइयून को उन्होंने थेर लिया था, और शान्तुंग का समूचा पान्त उनके कब्जे में आगया था। और देखते देखते, पाइपिग-तीन्तिसन का समूचा चेत्र भी उनके अधिकार में आगया।

ऐसी परिस्थित में चीन में छपनी सेनाधों को भेजने का मतलब चाय की केतली से ज्वालामुखी की आग बुमाने के समान होता। इस लिए धमी स्थिति का अध्ययन करने की जरूरत थी। जेनरल हैंडक्वार्ट्स की भी यही राय थी। चीन के बजाय स्वयंसेवकों को ताईचान (फारमुसा) भेजने का अब हमसे प्रस्ताव किया गया। इसका हमने कोई विरोध नहीं किया। विरोध न करने का कारण यह नहीं था कि हम कुश्रोमिन्तांग के अन्तिम गढ़ के रूप में इस द्वीप की कम्युनिस्टों से रचा करना चाहते थे, बरिक इस लिए कि ताईचान को हम खुद अपने वास्ते सुरक्ति रखना चाहते थे।

# [0]

स्वयं-सेवक यूनिटों में भर्ती आदि की कैसे-क्या ब्यवस्था होगी, किसके जिम्मे क्या काम रहेगा, इस सब के लिए अमरीकियों की मंज्री प्राप्त हो गई, और काम आगे बढ़ने लगा। निश्चय किया गया कि यूगिटों के निर्माण तथा ताईवान के लिए उनकी रवानगी से सम्बंधित तमाम कामों को 'श्रापरेशन वाको' की संज्ञा दी जाय।

हस नाम का सभी ने हृद्य से स्वागत किया। है शती पहले हमारे पूर्वज पूर्वी प्रिया के सभी सागरों पर छा गये थे छौर ताई वान पर सबसे पहिंदी श्वाब बोलने वाले जापान के वाको नामक समुद्री डाक् थे। छौर हमारे वीर सेनिक, अपने शुद्ध-देवता मूमिया हाचीमानू के सामने माथा टेक कर, एक बार फिर दिलिया सागरों की छोर प्रयाण कर रहे थे।

कवाने, दोई और अन्य कई अफसरों के साथ, जी इशीहारा से मिलने के जिए यामाणाता बस्ती की ओर चल दिया। इशीहारा बीमार था। उसने बताया कि निकटतम हरकों के लोग ही नहीं, बर्कि अमरीकी स्टाफ अफ़सर भी दबाइयाँ आदि लेकर इशीहारा के पास पहुँचते हैं।

"जैनरल हाल्डर," जी ने मुसकराते हुए बताया—"जिसने रूस के खिलाफ गुद्ध की बारबरोसा योजना की रचना की थी,जर्मनी में श्रमरीकियों के जिए काम कर रहा है। हाल्डर जर्मनी का इशीहारा है।"

कम्युनिस्टों ने चीन में यांगसी नदी को पार कर नानकिंग पर श्रिकार कर तिया था। कुन्नोमिन्तांग राजधानी के पदान के वाद उएनो उचान के कानेई मन्दिर में एक सभा हुई। ताईवान (फारमूसा) के लिए पहली यूनिट की रवानगी के उपलक्ष्य में इस सभा का श्रायोजन किया गया था।

मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर इन्प्लुएँजा-विरोधी टीके जगाये। कई लोग पर्चे बाँट रहे थे जिनमें भर्ती करनेवाले श्रफसरों के पते छुपे हुए थे। चैरी के वृत्त फूलों से जदे थे शौर मन्दिर चारों श्रोर चैरी के फूलों की पत्तियां का कालीन-सा बिद्धा हुश्रा था। जेनरल सुमिदा ने विदाई का भाषण दिया : "साम्राज्य की रहा के लिए चैरी के फूलों की पत्तियों की भाँति हमें अपने को न्योद्धावर करना होगा। स्वयं सेवक यूनिट के सोनिकों को मैं बधाई देता हूँ जो कि राख के देर से मया जन्म लेने वाली शाही सेना के प्रथम अंदुर हैं!"

तािलयों की गड़गडाहर से सारा मिन्दर गूँज उठा श्रीर 'यूमी यूकादा' गीत के स्वर हवा में तैरने लगे। यह एक श्रति स्मरखीय गीत था जिसे सभी सब्बे जापानियों ने युद्ध के समुचे दौरान में गाया था:

> "हमारी लाशें लहरों पर हमारी लाशें धरती पर मृत्यु को गले लगाएँ हम सम्राट को जीवित रखें हम!"

# [ = ]

जरूरी बुलावा पाकर हरा-हरा से मिलने के लिए मैं तकानावा पहुँचा।
मैंने उसे बताया कि मैं अपना एक श्रलग श्राफिस खोलना चाहता हूं। इस श्राफिस का लक्ष्य चीन में स्पेशल सर्विस के भूतपूर्व जासूसों की भरती करना तथा शंघाई, यूसीह, हानची श्रीर नानकिंग में श्रपनी एजेन्सियों से नये सिरे से सम्पर्क बनाना श्रीर इसके बाद ताईवान की दिशा में काम की शुरूश्रात करना होगा।

मैं श्रपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया कि हश-हश ने लिए हिलाते हुए कहा,—"नहीं, तुम्हें दूसरी दिशा में काम करना होगा।"

"किस दिशा में ?"

वह गुर्रा उठा। साफ मालूम होता था कि उसका मिज़ाज ठिकाने पर नहीं है।

"इसका मतलब यह कि तुम दुछ नहीं जानते ? जैनरल स्टाफ का अफसर, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में सिफारिश की गई थी कि वह एक अस्यन्त अनुभवी खुफिया अफसर है, इतना मन्दबुद्धि होगा यह मैं नहीं सानता था।"

किसी पंकार अपने-आप पर काबू कर मैंने बाधित विनम्नता से कहा,— "अगर तुम मुक्ते मन्दबुद्धि समक्तते हो तो फिर अच्छा यही है कि अपनी बात की जरा खोख कर कही।"

"हमें एकदम नये सिरे से, क ख ग से, अपना काम शुरू करना है,— टीक वहीं से जहाँ से कि तुमने शुरूआत की थी। क्यों, अब तो समक में आया ?"

> "यानी इशीहारा योजना की एकदम शुरू से शुरुश्रात करनी है!" हश-हश की सुद्रा से विकोभ प्रकट था।

"देखता हूँ कि प्राचीन काल से प्रसिद्ध जापान की शिष्टता ने तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुँचाया है। इसने तुम्हें साहसी की बजाय कायर बना दिया है, और तुम्हारे दिमाग को जो खराब कर दिया है सो अलग....."

श्रावेश में श्राकर में खड़ा हो गया श्रीर मैंने राखदानी उठाली।

"कायर तुम खुद हो !" मैंने चिल्ला कर कहा,—"कहे देता हूँ, मेरा अपमान करने का साहस न करना !"

वह भी उछ्ज कर खड़ा हो गया और अपने हाथ को क्षेत्र में डालते हुए दांत भींचकर बोला—"बस, आगे पांच न बढ़ाना,पीला बन्दर,—नहीं तो महीं भून कर रख दूंगा। कायर, धिनौना जापानी !"

"कायर तुम खुद, अमरीकी कुचा !"

बीच में हमारे मेज थी, श्रीर हम दोनों श्रामने सामने खड़े थे। उसकी नजर मेरे हाथ पर थी जिसमें मैं राखदानी उठाए था, श्रीर मेरी नजर उसके हाथ पर थी जो उसकी जेब में घंसा हुश्रा था। केवल नजरें मिबने की देर थी कि विस्फोट हो जाता। निस्तब्धता इतनी थी कि उसके हाथ में बंधी घड़ी की टिक-टिक साफ सुनाई देती थी। एक मिनट बीत गया। वह हंसा, श्रीर जेब में से श्रपना हाथ बाहर निकाल कर बैठ गया। मैं भी बैठ गया श्रीर राखदानी को मैंने मेज पर रख दिया। उसने श्रपना पाइप निकाल कर सुवनगाया। मैंने भी एक सिगरेट जला ली। वह मुसकराते हुए बोला:

"श्रन्छो बात है, श्रव हम कायदे से बात करेंगे...इस तरह की हरकत से कोई लाभ नहीं। श्रव हम श्रपना बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करेंगे। हमारा एक समान दुश्मन श्रोर एक समान लच्य है।"

मैंने लिर हिलाया और राखदानी की उसकी चोर बढ़ा दिया, लेकिन राखदानी पर से अपना हाथ मैंने हटाया नहीं।

"हाँ तो श्रव बतास्रो, तुम क्या कहना चाहते थे ?"

"श्रसल में कहना कुछ भी नहीं है। हर चीज बिल्कुल साफ है। तुम्हारे श्राम्म-समर्पण के बाद पृशिया में हम तुरंत तुम्हारी जगह लेना चाहते थे, लेकिन च्यांगकाईशेक ने सब कुछ बण्टाढार कर दिया। चीन में सब कुछ गड़बढ़ हो गया। इसने पृशिया में हमारी समूची नीति को ही डगमगा दिया श्रार हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करते तो फिर एक ही रास्ता हमारे सामने रह जाता है। वह यह कि पृशिया से विदा हो जाएँ। लेकिन इसके लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं। सो अब हम वही करेंगे जो तुमने किया था। पृशिया में श्रपनी स्थित मजबूत बनाने के लिए पहले तुमने ताईवान पर श्रीकार किया और फिर......"

"......कोरिया पर श लेकिन हमने चे दोनों काम एक साथ नहीं किये थे।"

"तब स्थिति भिन्न थी। रूस श्रीर चीन जाल नहीं थे। श्रष्ट एक च्या के लिए भी प्रतीचा नहीं की जा सकती......ताईवान श्रीर कोरिया पर हम एक साथ श्रिधिकार करेंगे, श्रीर फिर मंच्रिया पर कब्जा कर श्रागे बढ़ते जायेंगे। तुम्हारी हशीहारा-योजना केवल रूस के खिलाफ थी, हमारी योजना उससे कहीं ज्यादा व्यापक है,—उसका लच्य है रूस, श्रीर उसके श्रलावा सम्पूर्ण पृशिया!"

"सरकारी भाषा में जापान में इस योजना को 'हानको हचीनू' कहा जाता है,—अर्थात "एक आकाश के नीचे खितिज की आठ दिशाएं।"

"बहुत लम्बा श्रीर बहुत प्रत्यत्त नाम है। हमारा नाम छोटा है। स्रोकिन तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं। श्रव तुम जो काम करोगे वह एक बड़ी योजना के अन्दर आता है। योजना का वह हिस्सा ए, बी, सी कहलाता है।"

राखदानी पर से मैंने श्रपना हाथ हटा लिया।

"द्यब समका। कोरिया प्रायद्वीप की दिशा में श्रव हम काम , करेंगे....."

"हाँ, इसका दिखनी भाग ताईवान जनतंत्र कहलाता है श्रीर उत्तरी भाग में, जैसा कि तुम्हें मालूम है, कम्युनिस्ट श्रपने पाँव जमाये हैं। वे यालू की दिशा में हमारा मार्ग रोके हुए हैं। इसिलिए पहले उनका सफाया करना होगा।"

में हंसा।

"ताईवान के बजाय श्रव ताईहान की श्रोर प्रयास होगा। सी तुमने व श्रव दृखरे होर से महाद्वीप में प्रवेश करना तय किया है।"

"हाँ, हम इस श्रोर से श्राक्रमण करेंगे, श्रीर ध्यांगकाईरीककी हार का बढ़ता लेंगे।"

हरा-हरा उठ कर घरमारी के पास गया और एक बोतल, नींझू और चीनी निकाल लाया। उसने दो गिलास भरे और श्रपने गिलास को ऊँचा उठाते हुए बोला:

"पुरान-याल-मार्ग से श्रमियान के उपलच्य में,--हुर्रा !"

नींबू का एक दुकड़ा मुंह में डाल कर मैंने अपनी भौंहें सिकोड़ लीं।

"साढ़े तीन सौ साल पहले हिदेयोशी ने इसी मार्ग पर टोकर खाई थी। उसकी सेनाएं प्योंगयांग के उत्तरी चेत्र तक पहुंच गईं थीं, लेकिन तभी दुनियाभर की ऋषिय चीजें घटीं झौर उसे प्रायद्वीप से वापिस लौटना पड़ा !"

"तुम्हारा हिदेयोशी एक कमजीर सैनिक था। कहने को तुम्हारे इति-हासज्ञ उसे नेपोलियन कहते हैं, लेकिन था वह इन्न नहीं। इसी लिए उसका कोरियाई श्रीभयान सफल नहीं हुआ....."

हश-हश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, और घृणा में होट विचका लिए,—"तुम्हारे हिदेयोशी के पास न बाजूका थे, न पैटन टैन्क थे, न जैट- वायुयान श्रीर नापाम वम थे....नहीं, उसके पास ये तथा इसी तरह के दूसरे हथियारों में से कुछ भी नहीं था......हमारा सुत्रीम कमाण्डर श्रमरीका का बेजोइ रण-नीतिज्ञ है। उसकी विजय हार का मुंह देखना नहीं जानती।

सुप्रीम कमार्यं श्रीर श्रपनी सफलता के श्रभिनन्दन में हमने गिकासों को खनका कर मुंह से लगा लिया।

उस दिन से मैंने कोरिया प्रायद्वीप की दिशा में काम करना शुरू कर दिया।

# ऐतिहासिक खोज-सोसायटी

## [ 9 ]

अपनी कार में बैठा कर हरा हश मुक्ते तकानावा से सीधे योकोहामा हो गया। नानकिंग स्ट्रीट पर एक छोटा-सा रेस्तीराँ था। पीछे के दरवाजे से हमने इसमें प्रवेश किया। तेल और अफीम से गंधाते एक अंधेरे गिलयारे को पार कर एक छोटे से कमरे में हम पहुंचे। कमरे के बीचों-बीच एक चिकती गोल मेज रखी थी। चुस्त कपड़े पहने, श्रति शालीन, एक वयस्क आदमी ने हमारा स्वागत किया। देखने में वह मुक्ते जापानी अमरीकन मालूम होता था, लेकिन असल में वह अमरीकी कोनियन निकला।

उसने डाक्टर रोबर्ट जैफर्सन हान के नाम से अपना परिचय दिया और हूटी-फूटी जापानी में कहा कि वह इस भाषा को समक्त तो खेता है, मगर बोल नहीं सकता।

मैंने अपना डाक्टरी सर्टीफिकेट वाला नाम कता दिया। इहा-हश ने कहा, "तैफ्टोनैन्ट कर्नल का कोड-नाम हिरोपोन है।"

श्रफीम-गांजे की भांति हिरोपोन एक नशीला इच्य था। हम में से श्रधिकांश, गोलियों या इन्जैक्शनों के रूप में, उसका सेवन करते थे।

"बहुत ही बिहया नाम है। मुक्ते तुम केवल दाक्टर कह सकते हो।" केतली श्रीर चाय के प्याले लाये गए। लेकिन केतली में चाय नहीं, बिहक खाकी रंग का कोई पेय था जिसमें दवाई ऐसी सुगंधि आ रही थी। रोबर्टहान ने बताया कि पहाड़ी जड़ी-बूटियों से बना यह एक सुप्रसिद्ध खीनी पेय है। इसमें मन को ताजा रखने के श्रद्ध सुत्र गुण हैं। इसी बीच एक छौर महोदय था गये। रोबर्ट हान उठकर खहा हो गया छौर घुटनों पर हाथ रख, काफी नीचे सुक कर, श्रागन्तुक के प्रति उसने अपना सम्मान प्रदर्शित किया। यह कोरियाई मूं छों वाला वहीं कर्नल था जिसे मैंने श्रात्मसमर्पण के दिन विद्रोह के समय जिनतान से बातें करते देखा था। उस समय भी वह मौजूद था जब ली के बाग में दस्तावेजों से भरे सन्दूकों को जमीन में दफनाया जा रहा था। श्रव उसने श्रम से पूछा:

"क्या तुम ऐतिहासिक खोज सोसायटी में काम करते हो ?"

हरा-हरा ने मेरी छोर से जनाय दिया: "नहीं, स्पेशल सर्विस के मामलों में यह मेरा सलाहकार है, लेकिन ऐतिहासिक खोज सोसायटी से भी इसे परिचित करा दिया जायगा।"

ह्या-ह्या ने संकेत से सूचना दी कि जिनसे मिलने के लिए यहाँ घाए थे, उनसे मिलना हो गया। श्रव चला जाय। वापसी में उसने बताया कि सुक्त पर काम का भारी दबाव रहेगा। शेवर्ट हान के साथ सुक्ते काम करना होगा। चीनी कम्युनिस्टों के केन्द्रों में श्रपने जासूस घुसाकर भीतर से तोड़-फोड़ करने का उसे खुब श्रनुभव है।

योत्सूत्रा स्टेशन के सामने फुक्दाया होटल में रोबर्ट हान का ऋड़ा था! बहाँ मैं उससे मिला। मेहजी विश्वविद्यालय का एक छात्र पाक चा द्योग दुमा- चिये के रूप में मुक्ते दिया गया। वह एक बहुत ही श्रस्थिर, ढीली जुबान का, बद्का था श्रीर यह शेखी बधारने में कभी नहीं चूकता था कि सभी बदें जापानी श्रकसरों के साथ,—खासतौर से फौजी पुलिस के श्रकसरों के साथ,—बह काम कर खुका है।

दो अन्य महत्वपूर्ण विभूतियों से मेरा परिचय कराया गया,—दिल्णी कोरिया के रका-मंत्री, सिन सुंग मी और जैनरल स्टाफ के सहायक चीफ मेजर जैनरल खुंग इर ग्वीन से। दोनों में से एक ने भी मुक्ते प्रभावित नहीं किया। सिन सुंग मो, जिसका जबदा कें चा और कान आज से थे और जिसे अपनी आँखों को जब-तब अजीव हैंग से सिकोइने की अजब आदत थी,

श्रोसाका के सूदखोर की भाँति मालूम होता था। दूसरे विश्वयुद्ध में वह एक बिटिश फ्राइटर ( जंगी जहाज ) का कप्तान रह चुका था श्रीर गर्व के साथ वह इसका उल्लेख करता था।

जेनरल चुंग इर ग्वोन मानचुको सेना में या श्रौर मंचूरिया में चीनी कम्युनिस्टों के साथ लड़ने वाले कोरियाई छापामारों को सबक सिखाने का काम उसके जिस्मेथा।

ताईहान (दक्षिणी कोरिया) की इन दोनों विभूतियों ने, समान लक्ष्य के लिए, अत्यन्त तेज गति से काम करने के लिए कहा।

खुंग इर ग्वीन ने अभे एक नया सहायक दिया,—िलम हो, श्रर्थात हैनरी लिम। जापान के आत्म-समर्पण से पहले वह दिल्ला कोरियाई जेनरल स्टाफ के खुफिया विभाग का एक श्रकसर था।

कर्नज हिदाका और सुजुकी केंद्रशी भी हमारे दल में शामिल किये गये। हश-हश ने जब मुक्तसे पूछा कि अपने दल के जिए क्या में और हुछ नामों की सिफारिश करना चाहता हूँ तो मुक्तें अनायास ही अपने दिवंगत मित्रों की याद हो आई: जिनतान की जो उत्तरी चीन में काम कर चुका था, और मुसोलिनी की जिसे कोरिया का अनुभव प्राप्त था। ज्यर्थ ही उन्होंने अपनी जान दी। अगर आज वे जीवित होते....!

## [२]

ऐतिहासिक खोज सोसायटी, कर्नल हयाशी जिसके अध्यक्त थे; सच्चे अर्थ में ऐतिहासिक खोज का कार्य करती थी। अनेक सैनिक अफसर इसके खोज-कार्यों में हिस्सा लेते थे।

मैकार्थर के हैडक्वार्यस के आदेशानुसार सोसायटी एक योजना का अध्ययन और उसे विकसित करने के काम में जुटी थी। दिक्खनी कोरिया के जेनरल स्टाफ ने, सीनियर अमरीकी राजनीतिक सलाहकार बिगेडियर जेनरल रीबर्य के निर्देशन में, यह योजना तैयार की थी।

सोसायटी के सदस्यों ने सबसे पहले उस तमाम सामग्री की खोजबीन

की जो कोरिया में जापान के पूर्व श्राक्रमणों से सम्बन्ध रखती थी। १८७२ में जेनरल सेंगो ताकामोरी ने कोरिया पर श्राक्रमण की एक योजना बनाई थी। इसी प्रकार १८६४ में क्रिन्स श्रारिसुगावा ने चीन पर श्राक्रमण करने की एक योजना तैयार की थी। दोनों ही योजनाश्रों में पूसान और इनचोन में सेनाएँ उतारने तथा प्योंगयांग को रौंदते हुए तेजी के साथ यालू की श्रोर बढ़ने की व्यवस्था की। लेकिन श्राज की स्थित कुछ भिन्न थी। पूसान श्रीर इनचोन श्रव दिखनी कोरिया के पास थे श्रीर उनके लिए लड़ने की कोई श्रायश्यकता नहीं थी। इसलिए हमारे इतिहासज्ञों ने इन योजनाश्रों के केवल उत्तराह का श्रथ्यमन किया,—सिशोल से प्योंगयांग श्रीर फिर यालू।

श्रमरीकी श्रफसर ने सुकाव दिया कि इस सम्बन्ध में श्रमरीकी सामग्री का भी श्रध्ययन किया जाय। १८८६ में श्रमरीकी समुद्री सेना के जनरत्न शेरमान ने क्योंगयांग में श्रपनी सेनाएँ उतारी थीं। हालांकि उस श्राम्म-मर्था में श्रमरीकियों को हार का मुँह देखना पड़ा था, लेकिन उस श्राम्म-की मुख बातों से श्राज भी कायदा उठाया जा सकता है।

हमारे जेनरलों ने कहा कि पयोंगयांग के चेत्र में समुद्री या हवाई सेनाएँ उतारने की बात है तो ठीक; लेकिन ऐसा करने पर हम दिन्छनी कोरिया की मदद करने का नाटक पूरा नहीं कर सकेंगे। असल में होना यह चाहिए कि उत्तरी कोरिया के समुद्रतट के आसपास किसी अमरीकी जहाज पर हमले की घटना रची जाय और इसके जवाब में अपना कदम आगे बहाया जाय। लेकिन इससे भी अच्छा यह होगा कि स्थल-सीमाओं पर उन्न उत्पात शुरू किया जाय और उत्तरी कोरिया को हमला करने वाला पन्न घोषित कर फिर आगे बढ़ा जाय।

रीबट द्वारा प्रस्तुत योजना को ऐतिहासिक खोज सोसाइटी ने श्रीर भी धमका दिया। इसमें दुश्मन पर सीधे सामने से जोरदार श्राघात करने तथा उसकी पांतों के पिछ्नवाड़े में सेनाएँ उतारने के जरिये विजय पाने की

जुलाई के प्रारम्भ तक तमाम तैयारियाँ पूरी हो गईं। जैनरन किम

सुगवीन के कमान में प्रथम सेना और चाए बियुंग दुक के कमान में द्वितीय सेना हमले के लिए प्रस्तुव हो गईं। जेनरल रौबर्ट ने तमाम सैनिक सलाहकारों को अपनी-अपनी यूनिटों के साथ मौजूद रहने के आदेश जारी कर दिये। खुद रौबर भी अपने स्टाफ के साथ सुवीन में, सियोल के दिखन में पचीस किलोमीटर दर, जम गया। कर्नल बीयर्ड का आफिस भी वहीं था।

हमारे श्रफसरों का एक काफी वहा दल, जिसमें ली श्रीर मिकामी भी शामिल थे, कोरिया के लिए रवाना कर दिया गया।

# [ 3 ]

उस दिन, साँक के समय, मुक्ते हश-हश की युवती सेक्रेटरी ने फोन से सूचना दी कि उसके चीफ मुक्ति तुरन्त मिलना चाहते हैं। हश-हश से मिलने के लिए मैं ताकानावा की घोर चल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शान्त-निस्तब्ध सदक पर घंधेरा छाया था। सड़क के लैंग्पों में से एक भी रोशन नहीं था। हश-हश के निवास-स्थान में भी ग्रंधेराथा श्रीर दरवाजे की घंटी बजाने पर भी नहीं बजी। हारकर मैंने दरवाजा खटखटाया। हार्शवर्गर ने दरवाजा खोला श्रीर जब उसने देखा कि कीन है तो उसके चेहरे पर श्रचरण का भाव दौड़ गया।

"तुम यहाँ कैसे ?-तुम से मिलने का दिन तो कल था ?"

मैंने उसे बताया कि उसकी सेकटिरी ने फ्रोन से मुभे सूचना दी है। यह सुन उसने कुँभाजाहर प्रकट की और अपनी सेकटिरी को कोसा: कम्बस्त ने आज फिर गड़बड़ कर दी। केवल अपने युवक-मित्रों से मिजने की तिथियों को क्षोड़कर उसे और इन्छ याद नहीं रहता। और यह अधेरा! बिजलीवालों ने हड़ताल कर दी है। चौबीस घंटों तक बिजली गायग रहेगी। अब समय आ गया है कि इन कम्युनिस्टों का दिमाग ठीक किया जाय।

हश-हश के पास माचिस नहीं थी, श्रीर उसका सिगरेट-लाइटर काम नहीं कर रहा था। श्रंधेरे में टटोलते हुए इसने भीतर प्रवेश किया।

कुछ देर बाद, बाहर दरवाजे पर, किसी के खटेखटाने की श्रावाज सुनाई दी। हश-हश ने बाहर जाकर दरवाजा खोला । मैंने उसे किसी से क्रोध-भरी जीरदार फुसफुसाहट में बातें करते छुए सुना। फिर बद्द ज़ीट श्रामा श्रीर धीमे स्वर में मुक्त से बोला:

"वूसरे कमरे की चाबी मेरे पास नहीं है। यहाँ मुक्ते किसी दूसरे श्रादमी को लाना है। सो तुम तुरन्त चले जाश्रो, श्रीर उसकी उपस्थित में शुक्तसे कोई बात न करना। मैं तुमसे कल शाम को मिल्ँगा।"

श्रंधिरे में मैंने उसे दो श्रादमियों को कमरे में दाखिल करते श्रीर दूर कोने की श्रोर ले जाते हुए सुना। उसी समय एक कार श्रहाते में श्राकर ख़दी हुई, श्रीर उसके मोंपू की श्रावाज सुनाई दी। हश-हश तेजी से बाहर के दरवाजे की श्रोर गया श्रीर कोरियाई भाषा में किसी को मैंने उसे सम्बोधित करते हुए सुना। बीच-बीच में श्रंप्रेजी में कुछ कोसता भी जाता था। कार का इन्जन फिर भनभनाने लगा श्रीर उसके जैग्पों की रोशनी से ख़िक्की तथा क्रमरा चमक उठा। एक एण के लिए ही यह रोशनी हुई होगी, खेकिन उतनी ही काफी थी। मैंने उस कोने की श्रोर नजर दाली जहाँ नवागन्तुक बैठे थे। श्रीर में एकाएक चौंक उठा। क्या यह कोई अम था? नहीं मेरी, श्राँखों को धोखा नहीं हुआ। वे मेरे सामने बैठे थे,—जीते-जागते, सही-सलामत। क्या वे श्रपनी कहों में से उठकर यहाँ चले शाये थे?

हशा-हश ने भीतर आकर कहा: "हाँ तो शेरो, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा,—एक, एक करके जाना । पहला, बाहर पहुंचने पर, दाहिनी श्रोर को जाय; वृसरा बाँई श्रोर को; श्रोर तीसरा पिछ्नाहे के श्रहाते से दूसरी सहक पर निकल जायगा । श्रीर देखो, किसी के मुँह से जरा सी भी धावाज नहीं निकलनी चाहिए।"

मैं जोरों से हँस पदा।

"यह नाटक करने की जरूरत नहीं, लैफ्टीनैन्ट कर्नन । स्पेशन सर्वित के हम जापानी अफसर, केवल गंध से ही, अन्धेर में भी एक-दूसरे की पहचान सकते हैं। नमस्कार, जिनतान और मुसोबिनी!"

"नमस्कार, कप्पा !" उन्होंने समवेत स्वर में कहा ।

"मैंने अपना गुष्क नाम बद्दक दिया है। कृष्या नहीं, शब मैं हिरोपीन

हूँ । तैपटीतैन्ट कर्नल हार्शवर्गर, हमारा उद्धारकर्ता, बनजाई !" उन्होंने दोहराया ।

हश-हश ने एक लम्बी सिसकारी-सी भरी । फिर बीला: "बहुत सूच,.......एक ने दसरे को सूँघ कर पहचान लिया!"

श्रवनी जेब से मैंने माचिस की एक डिबिया निकाली।

"यह लीजिए, माचिस है। हमें इस श्रवसर को मनाना चाहिए। श्रापके पास ह्विस्की होगी। श्राइए, सब मिल कर श्रान की रात को सुहावनी बनार्थे।"

"नहीं, मेरा घर मधुशाला नहीं है," हश-हश ने कड़े स्वर में कहा,— "और कहीं जाकर जशन मनाश्रो। इसके श्रलावा श्राज रात मुक्ते काफी काम् करना है।"

हम तीनों ने विदा जी, श्रौर उन्हें में अपने घर वे श्राया । फिर पास के एक रेस्तरों में लाने श्रौर सांके की कुछ बोतलों का शार्डर दिया । उस दिन महत्व चौक में दूसरों की लाशों के पास उनके लिफाफों की बात के जारे में मैंने कुछ नहीं पूछा । उन्होंने भी श्रपनी श्रोर से उसका कोई लिक्ष नहीं किया । कुछ देर बाद हँसते हुए जिनतान ने कहा: "मैं जानताथा कि तुम लाशों को देख कर समक्त जाशोंगे, श्रौर हमारी ही भाँति बच निकलोंगे।"

जवाब में सिर हिलाने के सिवा में और करता भी क्या। मैंने कहा, लाशों को जब मैंने देखा तो शुरू-शुरू में कुछ अचरज हुआ। फिर मैं समम गया कि इसका क्या मतलब है, और मैंने भी अपने साथियों का अनुसरख दरने का फैसला कर लिया।

"कात्स्माता और मीने कहाँ हैं ?" मेंने पूछा।

"कात्सुमाता श्रोकीनावा में है श्रौर मीने ताईवान में," गुसोबिनी ने जवाब दिया ।

सुबह होने तक हम खाते-पीते रहे। संशय के बादलों का मेरे हृदय में ऋष जरा-सा भी लेश नहीं रहा था। मेरे मित्र जीवित थे, और उनमें से एक ने भी ऋपने हथियार नहीं डाले थे। विधाता ने उस दिन मृत्यु के चंग्रज से हमारी रचा की, कारण कि अभी हमें महान भूमिकाओं का निर्वाह करना था।

# [8]

द्तिगी कोरिया के प्रेजीडेग्ट डाक्टर सिंगमन री अपने चीफ आफ जेनरल स्टाफ चाए बीयु ग हुक के साथ सियोल से जापान आये। हानेदा हवाई श्रङ्के पर जाकर खुद मैकार्थर ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साथ सीधे श्रकासाका ले श्राया जहाँ पहले श्रमरीकी वृतावास था। श्रतिथि श्रगले दिन तक श्रकासाका में रहे और फिर वायुयान से सियोल लौट गए।

श्रकासाका में क्या बातें हुई, यह पता नहीं चल सका। फिर भी यह साफ था कि इन बातों का उद्देश्य श्रव तक की तैयारियों श्रीर फैसलों से श्रानन्तुकों को परिचय देने के खिला श्रीर कुछ नहीं हो सकता था।

वायुयान-चालकों, बन्द्किचयों और ट्रक-ब्राइवरों की यूनिटों को कोरिया की दशा में भेजने के आदेश जारी कर दिए गये। बाइस एडमिरल कोशे की सेना को पहले ही ओकीनावा से कोरिया के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया था। कोरिया भेजे जाने वाले तमाम स्वयंसेवकों को अमरीकी विद्या जारी की गईं। उन सब को आदेश दिया गया कि ठिकाने पर पहुँचने पर वे आपने-आपको अमरीकी सेना की ४२२वीं बटालियन का सैनिक बताएँ। यह यूनिट जापानी मूल के अमरीकीयों से बनी थी और युद्ध के दौरान में इटलों के मोचें पर लड़ चुकी की।

रिजर्ब पुलिस के रूप में सैनिकों की शीघ ही भर्ती जारो होने की

जिनतान का एक कार्ड मुक्ते मिला। कार्ड पर हांगकांग की मोहर थी। उसने लैफ्टीनैफट जेनरल डोबाशी का मेरे नाम श्रीभनन्दन भेजा था जो श्राजकल सैगौन में था। इसका मतलब यह कि हमारी यूनिटें हिन्द चीन में भी पहुँच गई थीं।

भ्राखिर वह दिन भी श्राया जिसकी मैं प्रतीचा कर रहा था। हश-हश ने स्चित किया कि सुभे कोरिया जाना है,—सुवीन में जहाँ स्पेश स सर्विस का हमारा केन्द्र होगा। हश-हश और डाक्टर भी बाद में हमसे आमिलेंगे। ऐन मौके पर, श्रिभ्यान से, बुद्ध ही पहले वे श्राजाएँगे। सुबौन सियोल से केवल पचीस किलोमीटर दूर था। लेकिन हश-हश की ताकीद थी कि एक चया के लिए भी मैं श्रपने श्रट्डे को न छोड़ेँ।

जेनरल कवाबे और ईवाक्रा से विदाई भेंट करने के बाद मेजर कब्-राकी से सिखने के लिए मैं कुबाना होटल गया। काब्राकी हाल ही में सियोब से वायुयान द्वारा आया था। उसने विलियम त्सोई नामक खुफिया विभाग के एक दिला कोरियाई अफसर से मेरा परिचय कराया।

हम तीनों रात-भर बातें करते रहे। पाक चा छोंग ने फोन से बताया कि हानेदा हवाई श्रष्टुं पर पहुँचने का समय हो गया। कब्राकी धौर विलियम त्सोई ने निरचय किया कि सुभे छोड़ने के लिए वे भी हवाई श्रह्णे तक चलेंगे।

कव्राको यह देखने के लिए खिड़की के पास जा खड़ा हुआ था कि कहीं हमारी कार आ न गई हो। उसका कमरा दूसरे तल्ले पर था। सहसा उसने मेरी और सकत किया और फुस फुसा कर कहा,—''जरा इधर आओ। बेकिन आवाज बिलाइला न करना।"

नीचे सड़क पर साइंकिल लिए तीन लड़के दिखाई दिए। उनमें से एक जिसके सिर पर पट्टी बंधी थी, सड़क के श्रन्तिम छोर की श्रोर देख रहा था, जब कि श्रन्य दो सामने के एक मकान के लकड़ी के बाड़े पर कोई पोस्टर चिपका रहे थे।

खिड़की की चौखट पर एक बोतल रखी थी। मैंने उसे उटा जिया श्रीर श्रपनी पूरी शिक्त से उसे फंक कर मारा। बोतल एक लड़के के जा लगी श्रीर वह जमीन पर चित्त हो गया। लेकिन अगले ही चया उसने श्रपना सिर उटाया, श्रीर बोतल को वापिस हमारी खिड़की में फेंक दिया। मैं उछुल कर श्रलग हट गया श्रीर बोतल बाल-बाल बचती हुई दीवार से जा टकराई श्रीर ताक पर रखे चीनी के कुछ बरतन गिरकर टूट गए। मैंने अपना रिवालवर निकाल लिया, लेकिन लड़के तब तक गायब हो चुके थे श्रीर सामने एक पोस्टर

लगा था: "कासिस्त सैन्यनादी सुर्दाबाद !" इस नारे में बरावर में एक सेनिक अफसर का भोंडा-सा चित्र बना था। चश्मा चढ़ा श्रीर लम्बी मुझों वाला उसका खेहरा कूवे के पीपे में से उसकी श्रांखों पर कांक रहा था। पोस्टर के ऊपरी हिस्से में एक सीमाकार हाथ अफसर की लम्बी मूँ छ को उसकी गरइन में खपेट भर पीपे से बाहर खींच रहा था। अफसर की शक्ब लैपटीनैन्ट जैनरल ईवाकूरों से मिलती थी।"

"पिछ्ले सप्ताह भी इसी जगह पर ठीक ऐसा ही एक श्रन्थ पोस्टर लगा था," कथारूकी ने कहा,—"लेकिन उसमें जेनरल कवावे की शक्ल बनी थी।"

"हमें इनको ताक में रहना चाहिए और बिना कुछ सोचे उन्हें गोली मार देनी चाहिए!" मैंने कहा।

कबारूकी ने श्रपना सिर हिलाया।

"इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। साइकलों पर वे आते हैं चौर पोस्टर लगाकर गायब हो जाते हैं। नगर-भर में वे पोस्टर लगाते हैं। चौर सुमने देखा, कितना सही निशाना साध कर उसने बोतल फेंकी थी? दस्तीयम फेंकने में दन्त हाथ ही ऐसा कर सकता है। निश्चप ही वह कोई भूतपूर्व सैनिक है।"

मैंने सिर हिला कर सदमनि प्रकृष्ट की। दुर्भाग्यवश उसकी बात सव थी। हमारे कितने ही सेनिक कम्युनिस्टों से जा मिले थे, सम्राट के साथ उन्होंने गहारी की थी।

''लेकिन पुलिस इस बारे में चुप क्यों है ?"

"पुलिस चुप नहीं है। यह बराबर उनका पीछा करती है। हमारी भी, श्रौर श्रमरीकी पुलिस भी। इसके लिए पोस्टर-फाड़ दल संगठित किये गए हैं।"

इसी बीच हमारी कार भी आगई और हम नीचे उतर आए। नीचे गिलयारे में हम अपने जुते पहन रहे थे कि तभी मोटर-साईकलों की फटफट सुनाई दी। ये पोस्टर-फाइ दल के तीन फौजी सिपाही थे। उन्होंने अपनी मोटर साइकर्ते हमारी कार के पास खड़ी कर दीं। आग बुम्ताने के पाइप जैसी चीज से उन्होंने पोस्टर को तर किया और फिर तारों के ब्रुश से उसे खुरचने लगे। अपना काम खत्म करने के बाद ब्रुशों और पाइप को उन्होंने मोटर साइकर्लों पर रखा और आगे बढ़ गए।

"द्रैफिक शुरू होने से पहले, खनेरे ही, वे क्रोग पोस्टरों की तलाश में सारे नगर में घूमते हैं," कवारूकी ने कहा।

"इन्हें श्रीर भी जल्दी निकलना चाहिए," मैंने कहा।

"तय वे इनके निकल जाने के बाद पोस्टर लगाएँ गे।"

"सियोल में भी वे इसी प्रकार पोस्टर लगाते हैं," विलियम खोई ने कहा,—"कभी-कभी वे सीधे दीवारों पर ही अपने नारे पेंट कर देते हैं। जब कोई ऐसा करता पकड़ में आजाता है तो उसे सुरन्त गोली से उड़ा दिया जाता है।"

कार में बैठ, सुनी सड़कों को पार करते हुए, हम चल दिए। रास्ते में हमें पाक चा खोंग को भी लेना था। मोमीयूरी पत्र के संपादकीय आफिस को पार कर हम कोने से मुद्दे ही थे कि शंधाई कवारेट के सामने दो श्रखवार बैचने वाले लड़के दीवार पर इन्छ लिखते हुए दिखाई दिए। हमारी कार की श्रावाज सुनते ही वे एक दरवाजे में धुस गये। दीवार पर लिखा था: "जहदी श्रपना बिस्तरा गोल करों!"

हवाई अड्डे के मार्ग में अनेक लाल पोस्टरों पर हमारी नजर पड़ी। सिनागावा स्टेशन के निकट एक तम्बाकू स्टोर पर 'पेट्सबस पर रोक जगाश्रो!' लिखा था। श्रीर इनारी मन्दिर के निकट एक खम्बे पर लटकें हुए पोस्टर में विश्व शांति की रक्षा करने का श्राह्मान किया गया था।

हम हवाई श्रद्धे पर पहुँचे। विदाहोंने से पहले मैंने राजधानी के सम्मान में माथा क्षकाया। मेरे जीवन का वह एक बहुत ही गम्भीर चण था, लेकिन मेरा मिजाज खराब हो गया था। श्रखबार बेचने वाले वे लड़के श्रभी तक मेरे मस्तिष्क में घूम रहे थे। दुः साल बाद वे सेना में भर्ती करने लायक ही जाएंगे, लेकिन हम कैसे उन पर भरोसा कर सकते हैं। श्रीर वे सक्की बाइके जिन्होंने श्रात्मसमर्पण के दिन महल-चौक में श्रपने जीवन का श्रन्त करने से इन्कार कर दिया था, — वे भी तो श्रव सेना में भर्ती करने थोग्य हो गए होंगे। श्रीर वह जिसने निशाना साध कर खिड़की में बोतल फॅकी थी ? नहीं, इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता ?

पाक चा द्योंग ने मुक्त से कुळु कहना शुरू किया। लेकिन भेरा ध्यान दूसरी ही श्रोर था। श्रनायास ही मेरे मुंह से निकला,—"श्रगर दूसरों ने भी हसी प्रकार धोना दिया तो......?"

''दूसरे कीन ?" पाक ने पूछा।

मैंने मुँह फेर लिया श्रीर यात्रा के समृचे दौरान में चुपचाप बैटा रहा।

सुवोन पहुँचने पर जापानी स्वयंसेवकों की यूनिट से मेरी मुखाकात हुई। यूनिट के सभी श्रक्तसर श्रमरीकी वर्दियाँ पहने थे। खेकिन मैंने श्रीर पाक चा द्योंग ने दिचियी कोरिया के तीसरे डिवीजन की वर्दी धारण की। यह डिवीजन दिच्यी कोरिया की राजधानी सियोल में तैनात था।

## [ 8]

ह्श-हश द्यागया है श्रीर काम तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही दिनों में काम करने के लिए हमें कच्चा माल भी मिल जाएगा,—गिरफ्तार हुए लोगों का एक दल जिनके सम्बंधी उत्तरी कोरिया में रहते थे। उत्तरी कोरियनों के लिए जासूसी करने के श्रपराध में इन्हें पकड़ा गया था। इस श्रपराध का सिवा इसके श्रीर कोई श्राधार नहीं था कि इनके सम्बंधी उत्तरी कोरिया में थे। इन सबको श्रपनी विशेष कसीटी पर कसना, उपयुक्त लोगों को इनमें से चुन कर झाँटना श्रीर उन्हें देन करना हमारा काम था। ताकि उत्तरी कोरिया में भेज कर उनसे तोड़-फोइ का काम कराया जा सके।

रीबर्ट हान श्रव केसोन में था। शीघ्र ही वह यहाँ श्रा जायगा। रेडिश्रो से पता चला कि समूचे जापान में सभाश्रों, सम्मेलनों श्रीर प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस चौकनी है श्रीर राज्य-पुलिस की तमाम युनिटों को बरुतरबन्द गाड़ियाँ तथा मशीनगर्नो से सुप्तिज्ञित कीपें दें दी गई हैं। टोकियो, श्रोसाका, कीबे, नागोया, योकोहामा, हमामान्सू श्रीर वृसरे नगरों में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं।

यह पिछ्वाहे को 'निष्कण्टक' बनाने की शुरूत्रात थी । इसके बिना कोई चाक्रमण नहीं किया जा सकता । कारण कि हमले के शुरू होते ही करीव-करीब समूची आठवीं श्रमरीकी संना जापान से हटा कर मोर्चें पर भेज दी जायगी ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जेनरल बाडले फिर टोकियों में था गया है। युद्ध मंत्री जान्सन थीर फीस्टर इत्तेस भी उसके साथ हैं। एशिया में अमरीका की सिक्रय नीति से सम्बंधित सवालों पर बातें करने के लिए वे थाये हैं।

रीयर्टहान भी श्रागया । उसने बताया कि ताईहान (दिश्यो कोरिया) की मुख्य सेनाएँ समानान्तर रेखा पर केंद्रित हो चुकी हैं । जेनरज किमसुग बोन केसोन चेत्र में श्रीर जेनरज चाए बीयुंग दुक चुनचोंग चेत्र में पहान डाले हैं ।

जेनरल रौबर ने ताईहान सेना के कमायह को कोरिया में अमरीकी सेनाओं के आगमन के कार्यक्रम से सूचित कर दिया है। चौबीसवाँ दिवीजन जापान में मौजूद है और आदेश मिलते ही तुरत रवाना हो जायगा। आठवीं सेना और पाँचवाँ हवाई बेड़ा भी एकदम तैयार है। पहला समुद्री दिवीजन और दूसरा पैदल दिवीजन अमरीका से आयगा। सातवें प्लीट का कमायहर वाहस एडमिरल स्ट्रब अपने बेड़े का एक हिस्सा कोरिया के लिए रवाना कर चुका है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

भयानक खबर मिली है। एक सुम्दर कोरियन युवती कर्नेल बीयर्ड की सेकेंटरी थी। उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खलावा अन्य सभी घरेलू नौकरों को भी,—इल मिला कर जिनकी संख्या उन्नीस थी,— गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब की सेकेंटरी ने ही नियुक्त किया था। वह कार खलाना जानती थी। फोटो लेने में भी वह माहर थी। कर्नेख को कार में बैटा कर वह कई बार अइतीसवीं आचांश रेखा के निकटवर्ती वर्जित चेल में प्रचेश कर खुकी थी। कर्नेल ने उसके लिए एक विशेष पास जारी कर रखा था। हर जगह, प्रेजीडैंग्ट री के बंगले तक में, वह जा सकती थी। प्रेजीडैंग्ट की पत्नी से, जो कि एलिस नामक एक अमरीकी स्त्री थी, उसकी काफी मिल्रता थी। श्रोर अपने पति से उसे जो कुछ मालूम होता था, वह सब उसे बता देती थी।

श्रमर यह सिद्ध हो गया ि यह युवती सेकेंटरी उत्तरी कोरिया की जास्स थी तो मानना होगा कि दुश्मन ने ठीक सियोत्त के हृदय में, खुफिया विभाग के श्रमरीकी सलाहकार के घर के भीतर, श्रपना एजेंग्ट बैटा रखा था।

जो भी हो, उत्तरी कोरियनों के संभक्तने से पहले ही हमें ऋपना काम शुरू कर देना चाहिए।

ं लिम हो, कर्नेल सुज्की श्रीर हिदाका, श्रीर मेजर इरीये सुनीन में श्रागये हैं।

यामाओका, जी तथा अन्य सियोज में हैं। पूसान में तीन जापानी यूनिटें श्रीर पहुंच गई हैं।

डाक्टर की श्रभी-श्रभी सियोल से टेलीफोन द्वारा सूचना मिली है कि बीयर्ड की युवती सेक्रेटरी श्रीर श्रन्य सब नौकरों को सार डाला गया। भेद उगलवाने के तमाम तरीके काम में लाये गए, लेकिन एक का भी उन पर श्रसर नहीं हुआ।

कल जौन फौरटर ढलेस ने श्रहतीसवीं श्रह्माश रेखा के निकटवर्ती है श्र का दौरा श्रीर ताईहान सेनाओं की स्थितियों का निरीह्मण किया था। दौरे के बाद दो दिल्ला कोरियाई यूनिटों के श्रफसरों के सामने भाषण देते हुए उसने घोषणा की: ''जितनी में श्राशा करता था, उससे भी श्रधिक मैंने यहाँ देखा। बड़े-से बड़ा दुश्मन भी तुमसे जोहा नहीं ले सकता। वह दिन दूर नहीं है जब तुम श्रपनी शिक्त का जौहर दिखा सकोगे।"

#### [ 8 ]

एक घंटा हुआ जब मुक्ते हरा-हरा ने बुलाया। उदाह से विचितित स्वर में उसने घोषणा की: "कल. सवेरे!"

"किस समय ?" मैंने पूछा।

''चार बजे। सियोल टाइम।''

"शुरूश्रात किस प्रकार होगी ?"

"टाइम से अपने-अपने फटने वाली सुरंगें बिछा दी गई हैं। समानान्तर रेखा के निकट उनका विस्फोट होगा। खुछ गोलियाँ भी चर्लेगी। वे इसका जवाब देंगे। संयुक्त राष्ट्रों के कोरियाई कमीशन के सदस्य ऐजान करेंगे कि उत्तरी कोरियनों ने पहल की। गोला वारी के बीच पिछम और पूर्व की छोर से किम सुगवोन खौर चाए बीयुंग हुंक बढ़ेंगे।"

हश-हश ने श्रपने थैले में से क्रैंच कागनक की एक बोतल निकाली भीर दो गिलासों में उंडेल कर एक को श्रपने हाथ में ऊँचा उठा लिया।

"इस ठोस और सिकय कार्रवाई के उपलच्य में !"

"ठंडे से गर्म युद्ध की श्रोर सन्तरण की खुशी में !" मैंने कहा।

गिलास खनके श्रीर गले के नीचे उतर् गए।

हश ने बोतल का काम बन्द किया श्रीर उसे थैंसे में रख लिया।

"यह बहुत पुरानी श्रौर बहुत मूल्यवान कागनक है। श्रव इसे याजू के तट पर ही खाली किया जायगा।"

मैंने बोतल का लेबिल देखने की कीशिश की, लेकिन हश-हश ने इसका मौका न दिया और बोतल को तेजी से अपने थैंले में पहुंचा दिया।

जो हो, कल से मेरी डायरी का नया पन्ना शुरू होगा। मेरी डायरी का ही क्यों, पृशिया के इतिहास का नया पन्ना शुरू होगा!

# गर्म युद्ध की ठराडी मार

# [ ? ]

पिछले दो महीने, किसी भयानक दुस्वप्न की भांति, मेरी स्मृति में श्रांकित रहेंगे। एक ऐसा दुस्वप्न जो बराबर साठ दिनों तक चलता रहा, श्रौर जिसने डायरी का खयाल तक मेरे मस्तिष्क में नहीं श्राने दिया।

सच तो यह है कि इस डायरी का सुरितत रहना भी किसी चमरकार से कम नहीं है। जेनरल चर्च (रौबर्ट के उत्तराधिकारी) के स्टाफ के मेजर डौड ने गलती से मेरे बैंग को मुम्म से छीन एक गुजरती हुई जीप में डाल दिया था। डौड कभी ताएजोन नहीं पहुँच सका। बांसों के एक मुरमुट में से चली गोली का वह शिकार हो गया। लेकिन मेरा बैंग सही-सलामत श्रा गया। ताएजोन रेल्वे स्टेशन के सामने वाली सड़क पर बैंगों श्रीर बक्सों के ढेर में मुमे अपना बैंग मिल गया। मैं खुद भी सूचोनमें छूट गयाथा। भगदड़ की शुरू शात ठीक श्राधी रात के समय हुई थी। नगर के दिक्खनी छोर पर गोलियों की श्रावाज सुनते ही एक हलचल मच गई। जेनरल चर्च श्रीर उसके स्टाफ श्राफसर सब से पहले भागे। मैं हश-हश की जीप की श्रोर लापका। लेकिन उसे लोगों ने घेर रखा था। किसी ने मुक्ते धक्का दिया श्रीर श्रमरीकी श्रफसरों से लदी रौल्स रायस के नीचे श्राने से बाल-बाल बचा। बाद में मालम हुश्रा कि यह रौल्स रायस को उससे छीन कर खुद उस पर कब्ला कर लिया था। रखा-मंत्री को हवाई सृनिट के हमारे सेनिकों ने श्रपने दुक पर चढ़ा लिया ।

खेकिन जबं उन्हें मालूम हुआ कि वह जापानी है तो उसे फिर उतार दिया। खेकिन रक्षा-मंत्री, न जाने कैसे, ताएजोन पहुंच गया। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुक्ते हवाई यूनिट के कैप्टेन हारूयामा ने बचाया। उसने मुक्ते अपनी कार में खींच लिया। कार में एक अन्य अफसर ने धक्का देकर मुक्ते बाहर फेंकना चाहा। रिवालवर खींच कर मैंने तुरत उसका काम तमाम कर दिया। हारूयामा की मृत्यु भी बड़े बेहूदा ढंग से हुई। ऐक गहरे मीड़ पर लचका खाकर वह नीचे गिर पड़ा और पीछे से आती हुई स्टूडीवेकर कार से कुचल गया।

उस रात सूचोन, छोटे दैमाने पर, श्रन्छा-लासा नरक बना हुश्रा था।

## [ २ ]

सिलसिले सब बातें लिखना श्रसम्भव है। श्रगर कभी समय मिला वो बाद में ऐसा करूंगा। श्रभी तो जो कुछ दिमाग में श्राता है वहीं, लिख रहा हूँ।

हमारे दल का सब से पहला काम नये एजेयटों और जासूसों को छाटना और उन्हें ट्रेंन करना था। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में, हमें करना भाल मिल गया था,—गिरफ्तार हुए दिल्ला कोरिया के बहुत से पुरुष और स्त्रियां जिनके सम्बन्धो दिल्लानी कोरिया में मौजूद थे। इनमें से छाँटे हुए लोगों के परिवारों को,—उनके माता-पिता, भाई-बहन और पितयों को,—हमने गिरफ्तार कर लिया था। यह इसलिए कि उत्तरी कोरिया में भेजने के बाद छांटे हुए लोगों में से अगर किसी ने धोला दिया तो उसके बदले में उनके समूचे परिवार को मौत के घाट उतार दियां,जाएगा। इस प्रकार दो हमने हजार से भी ज्यादा लोगों को बनदी बना रखा था।

लेकिन मोर्चे का तख्ता पलटते ही हश-हश ने आदेश दिया कि 'कच्चे माल' और गिरफ्तार परिवारों के एक हिस्से की ठिकाने लगा दिया जाए। इतने बड़े बोक्त को लेकर भागा नहीं जा सकता था। सियोज चेन्न में युद्ध का मोर्चा खुलते ही हमने उन्हें खत्म करने का निश्चय किया। पास की पहाड़ियों में बड़ी-बड़ी गुफाएं थीं। उन्हीं में यह काम सम्पन्न किया गया। भागती हुई अमरीकी सेनाएं नगरों और गांवों की सम्ची श्राबा-दियों को भी पीछे हटने के लिए बाध्य करती थीं। लेकिन इससे एक खतरा पैदा हो गया था। उत्तरी कोरिया के एजेएट आसानी के साथ इस भीद में शामिल होकर हमारे चेत्र में छुस आते थे, और यह तय करना मुश्किल था कि कीन उत्तरी कोरियाई है और कीन द्तिगी कोरियाई। इसकी रोक-थाम के लिए सभी सड़कों, नगरों और गांवों के बाहरी चेत्रों में हमने अपने दल नियुक्त कर दिए। जिस पर जरा-सा भी शक होता था, बिना किसी पृष्ठ-ताळ के उसे वहाँ-का-वहीं ठिकाने लगा दिया जाता था।

क्षेकिन इस प्रकार संदिग्ध जोगों की सामूहिक इत्या से हमारे परखे कुछ नहीं पड़ता था,—मरने वाले जोग अपने मेदों को भी अपने साथ ही खे बाते थे और दुरमन की गति-विधि के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता था। सो अधिक संदिग्ध जोगों को जिरह के लिए मेजने के आदेश जारी कर दिये गए।

संदिग्ध बन्दियों का श्रम्तहीन ताँता लग गया। उनसे भेद उगलवाने का काम चौबीसों बंदे चलता। श्रमीताल श्रीर पैन्तोताल के इन्जैक्शनों से लेकर सभी तरह की यंत्रणाश्रों का हम सहारा लेते। खाक्टर इस मामलें में बहुत तेज था। तीन श्रमरीकी सार्जेग्टों के साथ वह बन्दियों से जिरह करता था। श्रीर जिरह के बाद एक भी बन्दी श्रपने होश-हवास के साथ बाहर महीं निकलता था। यह काम इतना थका देने वाला था कि हिरोपोन की दिकियों श्रीर हेरोहन में डूबी सिगरेटों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते थे। एक दिन, समूची रात, तेगू की मौजा बनियान फैक्टरी के मजदूरों से इम जिरह करते रहे। उन पर शक था कि वे छापामारों की अदद करते हैं। जाल कोशिश करने पर भी हम उनसे एक भी भेद नहीं उगलवा सके। श्रन्त में उनहें मौत के घाट उतारना पहा।

"दो मोर्चों पर हम युद्ध कर रहे हैं, किन्द्रशी मजदूरों को ठिकाने लगाने के बाद हश-हश ने कहा,—"एक शुद्ध का मोर्चा, दूसरा हमारा मोर्चा। युद्ध के मोर्चे पर चाहे जो गड़बड़ हो, लेकिन हमारा मोर्चा तेजो से काम कर रहा है।"

"एक तीसरा मोर्चा और है," मैंने कहा,—"हवाई मोर्चा। वह भी अच्छा काम कर रहा है।"

"हवाई मोर्चा भी हमारी ही श्रेणी में श्राता है," हश-हश ने कहा,— "हमारी तरह वह भी नगरी, गांवों श्रीर उनमें रहने वाले नागरिकों को ठिकाने लगाता है!"

#### [ 3 ]

युद्ध को शुरू हुए दो महीने बीत चुके हैं। लेकिन हम, थालू नदी के उस पार पहुंचना तो दूर, श्रभी कोरिया में ही फंसे हैं।

ऐतिहासिक खोज सोसायटी की सारी मेहनत बेकार सिद्ध हुई । रौबर्ट ने भी घोखा दिया । उसके ट्रेन किये हुए ताईहान (दिच्छी कोरिया) डिवीजन पहले जवाबी श्राघातों में ही ढेर हो गये ।

मोर्चे के पाँव इतनी जल्दी कैसे उखड़ गये ?

किम सुगवोन श्रीर चाए बीयुंग दुक की सेनाओं की श्रमिम पंक्ति काफी मजबूत थीं, लेकिन उनमें गहराई नहीं थी। पच्चीस जून को पी फटते ही हमला ग्रस्ट करनेवाले दिचणी कोरिया के दसों डिवीजन रक्तात्मक युद्ध के खिए नहीं, बिलक श्राकिस्मक श्रीर तेज श्राधात द्वारा युद्ध के लिए ट्रेन किए गये थे। मैकार्थर से लेकर दिचणी कोरिया के मामूली लैफ्टीनैन्ट तक, हम सब का विश्वास था कि हमारा श्राकिस्मक श्राधात दुरमन को होश न लेने देगा, श्रीर वह सहज ही दिन्त हो जायगा।

लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीन घंटे तक आगे बढ़ने के बाद हमारी सेनाओं को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और अनेक हिस्सों में उनको प्रगति हक गई। लड़्खड़ाने के बजाय उत्तरी कोरियनों ने जम कर लड़ना शुरू किया, और उनके प्रतिरोध ने शीघ ही जनावी हमले का रूप धारण कर लिया। रचात्मक युद्ध से सर्वथा ध्रपरिचित दिच्यी कोरिया के दिवीजनों के पर उखड़ गये। उत्तरी कोरियनों ने उकका पीछा किया, —पच्छिम में सियोज की

श्रीर, मध्य में खुंगचोंग श्रीर पूर्व तटीय चेत्र में कान्तून की श्रीर।

एक सप्ताह के भीतर रौबर्ट द्वारा तैयार किये गये दस हिवी बनों में से केवबा तीन बच रहे थे। युद्ध करीब-करीब खत्म हो गया था, उसके श्रीर श्रधिक चलने की सूरत नजर नहीं श्राती थी। बेकिन युद्ध का श्रन्त नहीं हुशा शौर एक नया युद्ध श्रुरू हो गया,—श्रमरीका श्रीर कोरिया के बीच!

# [8]

यह युद्ध भी, प्रारम्भ से ही श्रनेक श्रारचर्यों से पूर्ण निकला। मैकार्थर ने अपने अ ष्टतम डिवीजन, अमरीकी सेना के गर्व और गौरव. कोरिया में भेजे थे। प्रथम बख्तरबन्द डिबोजन, जिसे फरवरी १६४४ में जबले हुए मनीला में सब से पहले दाखिल होने का गौरव प्राप्त था। और इस गौरव के कारण ही इस दिवीजन की मैंकार्थर ने आतमसमर्पण के बाद जापान की राजधानी में सबसे पहले प्रवेश करने का सम्मान प्रदान किया था। पची-सवें डिवीजन को लुजोन पर कब्जा करने तथा हमारे श्रें ब्हतम रणशीति ज यामाशीता की सेनाओं को चकनाचूर करने का श्रेय प्राप्त था। द्वितीय डिवी-जन ने, जिसके बारे में यह गर्वोक्ति प्रसिद्ध थी कि 'नाम में द्वितीय पर काम में प्रथम', नामें पड़ी के तट पर सबसे पहले पाँच रखा था. सबसे पहले है स्ट में प्रवेश किया था, श्रीर जो सबसे पहले बोहेमिया पहुँचा था। सातवाँ डिवीजन जिसे श्रात्त, कवादजेलिन, एनीवेतोक श्रीर लेइते पर कब्जा करने का गौरव प्राप्त था । और पचीसवाँ डिवीजन जिसका, फिलीपीन युद्ध में एक के बाद एक श्रनेक जीतें हासिल करने के कारण, विजयी दिवीजन नाम पद गया था। श्रन्त में नी लेना का प्रथम हिवीजन जिसने गत्राहाकैनाज श्रीर श्रीकीनावा में स्याति प्राप्त की थी। प्रशान्त युद्ध के दौरान में इस डिवीजन ने कुबा मिला कर १८,३३७ पदक प्राप्त किये थे, श्रीर पदक जीतने में सारे रिकार्ड तीब दिये थे।

मैकार्थर ने और शमरीकी सेना के सबसे श्रच्छे नेनरजों को छाँट कर कोरिया भेजा था। उनमें बीसवीं कीर का सुप्रसिद्ध जेनरज बास्टन बाकर मा जो नारमेशडी से आस्ट्रिया तक बढ़ता गया था। यहाँ तक कि पैट्टन भी उससे ईच्यां करने लगा। पैट्टन का चीफ आफ स्टाफ होवर्ट गे प्रथम सेना का गूत-पूर्व चीफ आफ स्टाफ विलियम कीन, उत्तरी अफ्रीका में ख्याति प्राप्त लारेन्स केसर और, सबसे अन्त में, एफ डीन जिसकी वजह से चौबीसवें डिवीजन को विजयी डिवीजन कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ था।

श्रीर धव इन तमाम चुने हुए श्रमरीकी डिवीजनों श्रीर जेनरलों के सामने श्रमर कोई सवाल था तो यह कि वे प्सान के पंटे से खदेड़े जाने श्रीर समुद्र में समाधि लेने से श्रपनी कैसे रहा करें।

उन्होंने श्रक्षीका श्रीर श्रमशिका में जर्मनों का नातका बन्द कर दिया था, श्रीर उन्होंने प्रशान्तद्वीपों में हमारी श्रन्त्री मरम्मत की थी,—लेकिन कोरिया प्रायःद्वीप में वे दुःख नहीं कर सके।

#### -- आखिर क्यों ?

मैंकार्थर से इस 'क्यों' का जवाब माँगने के लिए स्थल-सेनाओं के चीफ आफ स्टाफ कौलिन्स और हवाई सेनाओं के चीफ आफ स्टाफ वायडेन वर्ग को वाशिंगटन से बायुयान द्वारा जापान भेजा गया ।

इस 'क्यों' के लिए जिम्मेदार लोगों की खोज होने लगी। रौबर्ट का बिस्तर गोल कर दिया गया। यह इसिलये कि उसने दिल्ली कोरिया के डिवीजनों को केवल श्राक्किसक हमला करने की ट्रेनिंग दी थी श्रोर यह नहीं बताया था कि श्राक्रमणीरमक युद्ध से रचारमक युद्ध में कैसे सन्तरण किया जाता है।

केन्द्रीय खुिफया विभाग के चीफ को भी हटा दिया गया। यहहूस लिए कि उसने मैंकार्थर को उत्तरी कोरियनों की लड़ने की समता के बारे में गलत सूचना दी थी,—कहा था कि उनके पाँव उखड़ जायँगे और पहला आधात लगते ही वे भाग खड़े होंगे।

ताएजोन में विजयी डिवीजन की हार के जिए युद्ध-सेक्रेटरी जौन्सन को भी सख्त-सुस्त कहा गया।

केवल मैकार्थर की श्रोर किसी ने उंगली नहीं उठाई। यातान से

उसकी 'भगात' को पहले भी एक बार दर गुजर कर दिया गया था श्रीर श्रव फिर, ताएजीन में दिचाणी सेनाश्रों ता बंटाढार करने के लिए, किसी ने उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया।

सियोल से हमें इतनी श्रापाधाणी में भागना पड़ा कि अत्यन्त महत्वपूर्ण इस्तावेजों तक को नष्ट नहीं किया जासका। तमाम फाइलें श्रीर कागज उत्तरी कोरियनों के हाथ लग गये श्रीर उन्होंने श्रपने पत्रों में उन्हें छापना शुरू कर दिया। हमारा एक भी भेद श्रव उनसे छिपा न रहा।

## [ 4 ]

श्रमरीकी सेनाश्रों में शुरू से ही कुछ खामियाँ नजर श्राने लगी थीं। सेकिन यहाँ न तो मैं उनकी इन खामियों का जिक्र करना चाहता हूँ, श्रोर न ही जरुदी में कुछ नतीजे निकालना चाहता हूँ। केवल कुछ श्राँखों देखी बातों का ही यहाँ में जिक्र करूँगा।

ताएजोन से चेनोंग की सड़क बाजूका और मशीनगनों से ज़ितरी पड़ी थीं। चौनीसनें डिवीजन के भागते हुए सैनिकों ने अपने द्रकों का बोम दलका करने के लिए इन्हें सड़क पर फेंक दिया था।

मैं जानता हूँ कि अमरीकी गुआडाकनाल में, फिलीपीन में और जास तौर से श्रोकीनावा में खूब जम कर लड़े थे। लेकिन श्रव क्या हुशा? कोरिया में आने के बाद उनकी खामियाँ ही क्यों इतनी जल्दी उभर श्राई? मुंह-दर मुंह युद्ध से वे डरते हैं। रात्रि-युद्धों से उनकी रूह काँपती है। श्रगल-बगल या पिछ्नाई में गोलियों की श्रावाज सुन कर वे काँप उठते हैं। श्रीर निम्नो या ताईहान सैनिकों को श्राग में धकेल कर खुद भाग खड़े होते हैं।

बाजुका एक कारगर अस्त्र है। अच्छे-से-अच्छे टैं कों को वह बेकार कर सकता है। लेकिन अमरीकी सैनिक टैं कों को देखते ही बाज्का को फेंक देते हैं, श्रीर अपने हाथों को ऊँचा उठा लेते हैं।

उत्तरी कोरियनों के दार्थों में पहुँचकर यही बाजूका श्रव इमारे खिलाफ आग उगल रहे हैं। पता नहीं श्रमरीको सैनिकों को क्या हो गया है। प्रशान्त युद्ध के दिनों में एक श्रजीब रोग उनमें फैल गया था। 'श्रन्नानास-ज्वर' उसे कहते थे। सैनिक एकाएक श्रापे से बाहर हो जाते थे, रोते थे, चीखते-चिल्लाते श्रीर कपदे फाइते थे श्रीर अन्त में श्रात्महत्या पर उत्तर श्राते थे।

कोरिया में 'भात ज्वर' ने उन्हें द्योचना शुरू किया। उत्तरी कोरियनों श्रीर द्यापामारों की भनक मिलते ही उनका हुरा हाल हो जाता है। पाक चा-होंग ने मुक्ते बताया कि एक श्रमरीकी कर्नल ने किसी सम्वाददाता से कहा था: 'श्राजय हालत है। पहादियों से गोलियाँ चसती हैं, चट्टानें श्राग उजलती हैं, चावलों के खेल श्रीर घाटियों के जंगली पेड़-पौधे तक गोलियों की वर्षा करते हैं!"

अमरीकी सैनिक जबना नहीं चाहते। ये ऐटम और हाई ड्रोजन बमों पर आस लगाये बैठे हैं। चर्चा गर्म है कि ड्यूपों कम्पनी उनके जिए केली-फोर्निया में हाइड्रोजन बम बना रही है। नीजोन से बनी गोजी-श्रूफ टोपियों और प्लास्टिक की जाकेटों की भी इन्तजार है। सैनिक खोज इन्स्टीच्यूट ने हाल ही में इनका आविष्कार किया है। अपने मनोबल, बड़ने की चमता और इच्चा के सहारे नहीं, बल्कि इन अझुत आविष्कारों और अस्त्रों के सहारे वे बद्ध जीवना चाहते हैं।

## [ 8 ]

तेगू में ली से मेंट हुई और हमने करीब-करीब सारी रात बातें करने में बिता दी। उससे पता चला कि दो सप्ताह हुए जब एक नयी सेना के साथ कात्स्माता और मीने भी कोरिया में आये थे, और फोहान के निकट युद्ध में वे मारे गये।

जी ने यह भी बताया कि मैकार्थर ने श्रव ऐतिहासिक खोज सोसायटी को समुद्र से सेनाएँ उतारने की एक बड़ी योजना तैयार करने का काम सौंपा है। सेनाएँ उतारने में श्रमरीका का सबसे बड़ा विशेषञ्च एडमिरन थोमस स्त्राग इस समय जापान में है। मैकार्थर ने श्रपने चीफ आक स्टाफ आनमब्द की कौरिया के जिए रवाना कर दिया है। श्रमशिकी सेनाओं को, भारी संख्या में, क्यूयू द्वीप में केन्द्रित किया जा रहा है। श्रीर सातवें बेड़े के जहाज भी काफी साला में श्रा गये हैं। मतजब यह कि श्रव सचमुच में कोई बहुत बढ़ी कार्रवाई होने जा रही है।

[9]

सफल,—इनचोन-आपरेशन सफल हुआ। मैंकार्थर ने इस आपरेशन की प्ररेणा १७४६ में कवेक पर जेनरल वोल्फ कं हमले से ली थी। सन्त ला-रेन्स नदी के रास्ते आकस्मिक हमला कर फ्रान्सीसियों के उस सुदद दुर्ग पर जेनरल वोल्फ ने कब्जा कर लिया था। इनचोन-आपरेशन में दसवीं अमरीकी कोर, एक बिटिश बिगेड, एक जापानी बटालियन, पाँच सौ वाथुयानों और तीन सौ जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया था।

वेकिन आपरेशन को पूर्णतया सफल भी नहीं कहा जा सकता। मूल इरादा यह था कि दूसरे या तीसरे दिन सियोज पर कब्जा कर लिया जायगा ताकि उत्तरी कोरिया की सेनाओं को घेर लिया जाय और एक ही आधात में उन्हें नष्ट कर दिया जाय। इससे कोरिया का युद्ध, बड़े आपरेशन का पहला दौर, पूरा हो जायगा।

लेकिन बाधाओं ने इनचोन में ही सिर उठाना शुरू कर दिया, श्रीर सियोल तक पहुँचने में एक सप्ताह तथा उस पर श्राधिपत्य करने में दो सप्ताह लग गये। उत्तरी कोरियन सेना का काफी बड़ा हिस्सा बोनजू श्रीर खुनचोन के रास्ते बच कर निकल गया। विजय हाथ में श्राते-श्राते रह गई।

सियोज पर कब्जा करने के युद्ध में सम्पूर्ण जापानी बटालियन मारी गई। मुसोलिनी भी मारा गया,—एक दस्ती बम का वह शिकार हो गया। जिनतान बुरो तरह घायल हो गया। लगातार कई दिनों तक सियोल के बाजारों में लड़ाई हुई। रौबर हान से पता चला कि शिकार करने की पुराची राहफलों के सहारे किस प्रकार कोरियन युवतियों के एक दल ने सिनचोन जिले में श्रन्तिम चण तक युद्ध करते हुए श्रपनी जान दी। उनमें सें श्रात्म-समपंग एक ने भी नहीं किया।

#### [ = ]

उत्तरी कोरिया की राजधानी फियोंगयांग, लड़ाई शुरू होने के तीसरे दिन नहीं, बल्क चार महीने बाद हमारा उस पर श्रिधकार हुआ। समूचा मगर जल रहा है। उत्तरी कोरिया की सरकार को गिरण्तार करने के लिए मैंकार्थर ने सुकचोन और सुनचोंग के बीच १८०वीं हवाई सेना उतारी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली।

पिछ्नो तीन दिनों से नगर में जिपे दुश्मनों का सफाया किया जा रहा है। निवासियों को खदेड़ कर ताएदी-गांग नदी के तट पर ले जाया जाता है, श्रीर वायुयान से मशीनगनों की बौजार द्वारा उनका काम तमाम कर दिया जाता है। श्रलग-श्रलग गुच्छों में बंधी हुई युवितयाँ बाजारों में से गुजारी जाती हैं,—उन्हें श्रमरीकी श्रफसरों के बलब में ले जाया जायगा।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

हश-हश की जान बाल-बाल बची! फियोगयांग के केन्द्रीय डिपार्टमेग्ट स्टोर की कृत पर एक रेस्तोराँ में अमरीकी अफसर जरन मना रहे थे।
जापानी या कोरियनों में से किसी को भी इस जरन में आमन्त्रित नहीं किया
गया था। ठीक उस समय जबिक जरन अपने पूरे जोर पर था, करीब बीस वर्ष
की एक जवान और बहुत ही सुन्दर कोरियन लड़की ने बाहों में ढेर सारे फूब
लिए हाल में प्रवेश किया। अमरीकियों की ओर मुसकराते और सिर हिलाकर
संकेत करते हुए वह आर्केंस्ट्रा के मंच के पास पहुँच गई। सबने सममा कि
वह कोई गीत गाएगी। उक्ज कर वह मंच पर चढ़ गई, और सहसा चिल्ला
कर बोली: "कोरियाई जनता जिन्दाबाद! दखलन्दाजी मुद्बाद!" फिर
फूबों के भीतर से एक दस्ती-बम निकाल कर हाल के बीचों-बीच उसने फेंक
दिया। बीस से ज्यादा अफसर मारे गये, चालीस से ज्यादा घायल हुए।
हरा-हश की गरदन में, कान के पीछे, बम का एक इकड़ा छिटककर लगा और
घाव करता हुया निकल गया!

लड़की को पकड़ कर अमरीका के जवाबी ख़ुफिया विभाग में भेज

दिया गया। यंत्रसाश्चीं के बावजूद एक शब्द भी उसके मुँह से नहीं निकला। अन्त में उसे मार डाला गया।

#### $\times$ $\times$ $\times$

श्रालिर हमारी संनाएँ यालू के निकट हेसान्दिन जिले में पहुँच गईं। पिन्छमी चेत्र में वे यालू से केवल चालीस किलोमीटर रह गई थीं, लेकिन उत्तरी कोरियनों के जवाबी हमले ने उन्हें श्रस्ती किलोमीटर पीछे धकेल दिया । चीती स्वयंसेवक भी कोरियनों की मदद के लिए श्रागये हैं। मैकार्थर का श्रन्दाजा गलत निकला कि चीती युद्ध में श्रपनी टाँग नहीं फंसा-येंगे। हश-हश ने बताया कि मैकार्थर सार्वजनिक रूप से ऐलान करनेवाले हैं कि करीब श्राठ लाख चीनी कोरिया में श्रा चुके हैं। ग्राँक देने में जहाँ मैकार्थर काफी खुले दिल से काम लेता है। जापान के खिलाफ युद्ध सम्बन्धी श्रपनी विज्ञप्तियों में भी वह इसी प्रकार लम्बे-चौड़े श्राँक हों से काम लेता था।

ं मेरा विश्वास है कि चीनी स्वयं सेवकों के आगमन से युद्ध की दिशा पर कोई असर नहीं पदेगा। हमारी जल-थल और हवाई सेनाएं उन्हें चकना-चूर कर देंगी, और हमारे लिए मंचूरिया का रास्ता खुल जायगा।

#### × ×

सुनचोंग में श्रम हम श्रा गये हैं। प्रथम श्रमरीकी कोर के हैडक्वार्टर के साथ हमें लगाया गया है। तैयारियों से मालूम होता है कि शीघ ही नया हमला किया जायगा। कोरिया-श्रभियान पूरा हो चला है श्रीर प्रथम कोर के हैडक्वार्टर की दोवारों पर मंच्रिया के नक्शे टॉग दिये गये हैं।

भैकार्थर के देडक्वार्टर ने एक गुष्त आर्डर जारी किया है। जो दिवी-जन सबसे पहले यालू को पार करेगा उसे अपने निशान में चाँदी की बत्तख जोड़ने की गौरव प्राप्त होगा। चाँदी की बत्तख का महत्व बताते हुए आर्डर के साथ एक नोट में बताया गया है कि यालु दो शब्दों से बना है: एक "बत्तख" और दूसरा "हरियाली"।

## [3]

हश-हश ने श्रभी मुक्ते श्रपने श्राफिस में बुवाया था। करीव चीवीस था पचीस साज की एक बन्दी कोरियाई युवती श्राफिस में बैठी थी। उसके हाथ बँधे हुए थे जिन्हें वह श्रपने घुटनों पर रखे थी। उसकी शक्त एकदम हमारी सुश्रसिद्ध फिल्म-श्रमिनेश्री हनाई रान्को से मिजती थी,—वैसा ही श्रपडे जैसा चेहरा श्रीर कमान-जैसो तिर्झी श्रांखें।

हश-हश सुमे एक श्रोर ले गया, श्रौर फुसफुसा कर बोजा,—"कल सबेरे जिरह शुरू करेंगे।"

इसके मुँद से देरीइन की गंध आ रही थी।

"श्रद्धी बात है। मैं भी उस समय श्रा जाऊँगा", मैंने कहा श्रीर कोरियाई लड़की को पैनी नज़र से देखता रहा।

वह मेरे सामने कुर्सी पर बैठी थी। यह भाँपना कठिन नहीं था कि अपने को निस्संग प्रकट करने के लिए उसे भारी प्रयास करना पड़ रहा है। उसकी उंगलियाँ बल खा रही थीं। वह खाकी रंग के किसी जनी कपड़े की युरोपीय पोशाक पहने थी। पोशाक साफ-सुयरी और चुस्त थी। गोट-बागा एक छोटा-सा रूमाल उसकी जेब से माँक रहा था।

''यह पंदी के समान तो जरा भी नहीं मालूम होती," मैंने कहा,— ''वगता है, जैसे किसी काम से भेंट करने खाई हो। जापानी बोजना जानती है ?" मैंने उससे पूछा।

हश-हश ने उसकी श्रीर से जवाब दिया:

"हमारी स्वना के मुताबिक इसे जापानी भाषा से परिचित होना चाहिए। दस वर्ष की श्रायु से ही यह एक जापानी विनता मिल में काम करने लगी थी। श्रय यह फियोंगयांग के संगीत-विद्यालय की झात्रा है,—या कहना चाहिए कि उस समय तक थी जब हमने इसे गिरफ्तार किया। इसका कएड बहुत ही सुरीला है। हम यह भी जानते हैं कि यह मजदूरों की पार्टी की सदस्या है, श्रीर इस साल की गर्मियों में फियोंगयाँग श्रार्ट-थिएटर की मण्डली के साथ मास्को गई थी। इस तथा अन्य कई सीजों के कारण इसे शीव ही मौत के बाट उतरना पढ़ेगा। यह सब बातें हमें अपने एजेयटों से मालूम हुई हैं। खुद इसका जहाँ तक सम्बन्ध है, गिरफ्तारी के बाद एक बार भी इसने अपना मुँह नहीं खोला। और इस बदतमीजी के लिए इसे तिल-तिल करके और बहत ही दुःखद मौत का सामना करना पढ़ेगा।"

"तो यह कम्युनिस्ट है !" मैंने सिर से पाँव तक उसे देखा,—"और इसके कपड़े तो देखो, माल्म होता है मानो किसी प्रेमी से मिलने जा रही हो। इसने अभी तक दुळ नहीं उगला,—क्यों ?"

हश-हश ढैस्क पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगाई और कश खींच कर खुँ बा उसके मुँह पर छोड़ दिया। सकपका कर वह कुछ पीछे खिसक गई।

"यह कोरियाई कुतिया गुंगी-बहरी बन गई है।" उसने शांत स्वर में कहा,—"एक सप्ताह से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। एक शब्द भी इसने नहीं उगला। लेकिन इसे रंगे हाथ पकड़ा गया है,—सेजर जेनरल मिलबर्न के घर में यह बाख्द का पलीता लगा रही थी।"

"इसके बाद पूज़-ताझ की क्या जरूरत है," मैंने कहा,—"श्रव्झा हो कि इसका तिया-पाँचा कर दो,—या इसे बैरक में भेज दो, हमारे सैनिक इससे दिल बहलाएँगे श्रीर श्रन्त में घूरे के देर पर इसे फेंक देंगे!"

एक चया सीचने के बाद हरा-हरा ने कहा: "ऐसा करी कि इसे तुम ले जाश्रो, श्रीर श्रपना पेटेयट हाथ दिखा कर इसके दो ढ़कड़े कर डालो। कोरि-याई कलेजे का स्वाद लेने का इससे श्रम्बा मौका नहीं मिलेगा!"

"स्त्री का कलेजा, -थू!" घृष्ण से जमीन पर थूकते हुए मैंने कहा। हश-हश ने मेज की दराज खोलकर अपना प्रिय सिगरेट लाइटर निकाल लिया।

लड़की ने कनखियों से सिगरेट लाइटर की श्रोर देखा श्रौर उसकी बंधी हुई बाहें कुछ हिल उठीं।

"इरती है !" मैं इँसा।

इश-हश ने अपने सिगरेट-लाइटर को मेज पर खटखटाते हुए जोर से

कहा, "'हाँ हरती है, जिकिन अपनी जुबान फिर भी नहीं खोलती। यह पीली कुतिया, एक हफ्ते से मुक्ते बेवक्फ बना रही है। लेकिन मरने से पहले इसे अपने साथियों के नाम उगलने पहेंगे। हम जानते हैं कि नौनवोल में इसने एक भूमिगत दल का संगठन किया था। हमें इसका खुफिया नाम तक मालूम है। किसी ने सारा भेद खोल दिया है। इसे वे 'जोया-४' कहते हैं।"

"चार ही क्यों ?" मैंने पूछा,—"श्रीर यह जोगा क्या बला है ?" हश-हश ने श्रपने कंथों को विचका लिया।

"यह भूसिगत द्वों के मुखिया का या किसी श्रम्य कार्याधिकारी का गुप्त नाम हो सकता है। श्रानजू के निकट एक स्त्री की खाश की तलाशी लेने पर एक रिपोर्ट मिली थी, जिस पर 'जोया-१६' के हस्ताहर थे। इसी प्रकार सोकचेन में हमारे एजेएटों ने पता खगाया था कि नगर में दो कम्युनिस्ट स्त्रियाँ हैं जिनके नाम 'जोया-३१' श्रीर 'जोया-१६' हैं।"

हश-हश ने अपना सिगरेट-लाइटर जला जिया और कीरियन लड़की से कहा,—''मिस बहरी-गूँगी, अब जरा इधर कीशुड़ जाओ !"

वह कुर्सी पर घूम गईं। उसकी पोशाक जो सामने से इतनी साफ-सुथरी मालूम होती थी, पीठ पर अनेक जगहीं से फटी और जली हुई थी, और छेदों के बीच से उसकी कमर में जलने के दाग तथा घाच दिखाई देते थे। ये मेद उगलवाने की गर्म-गोदना पद्धति के निशान थे जिसे कि हश-हश एक सप्ताह से काम में ला रहा था।

गिलियारे के दूसरे छोर पर किसी की वैदनापूर्ण चीख सुनाई दी। रीवर्ट हान किसी और के साथ भेद उगलवाने में जुटा हुआ था। जिरह के दौरान में बहुधा छत और दीवारों की दिशा में गोलियाँ दागना उसकी आदत में शामिल था। एक मिनट बाद चीख की आवाज दोवारा सुनाई दी।

में लड़की को ध्यान से देख रहा था। अपने होठों को उसने दाँतों से काटा लेकिन निश्चल बैठी रही और हश-हश के चत कान की ओर देखती रही। अमानवीय चीखों ने उसे भयभीत नहीं किया, न ही उसने एक भी सुचकी क्षिं लेकिन उसकी उंगलियाँ बल खारही थीं। ''इसके साथ परेशान होने की जरूरत नहीं," मैंने अपनी जलती हुई सिगरेट का दुकड़ा उसकी गर्दन पर रगढ़ कर बुक्ता दिया। वह जीरों से चौंक उठी। ''इसे बाहर ले चलो, और मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया हाथ दिखा- क गा,—कंधे से कूल्हे तक, एक ही आधात में !''

में दरवाजे की ओर बढ़ गया।

"अब यही करना होगा," हश-हश ने कहा और सिगरेट-लाइटर को नीचे फेंक दिया,—"इससे कुळु नहीं उगजवाया जा सकता। तुम तमाम पीले कुत्तों के साथ यही करना होगा......"

हरा-हरा की ओर मैंने तेज नजर से देखा।

"मेरी श्रोर क्या देख रहे हो,—मेरा ततबब तुमसे नहीं है," उसने कहा श्रीर बड़की के पास जाकर बोला,—"चलो हमारे साथ। तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाय!"

वह उठ खड़ी हुई। उसने अपने कपड़ों को, बंधे हुए हाथों से जितना भी हो सकता था, खिसका कर नीचे किया और दरवाजे की ओर वद चली। बह पीली पड़ गई थी। होठों को दांतों से दावे, सिर को अंचा उठाए, वह हश-हश के पीछे चल रही थी। वह रुक गया और उसकी बाँह पकड़ बैस्क की ओर उसे धकेल दिया।

"अपने की बहुत साहसी समस्ति है,—कमीनी कहीं की! सभी गुक्स (कोरियन) जानवर होते हैं,—माननीय भावनाओं से सर्वधा शून्य!'

वह उसके निकट गया और सट कर खड़ा हो गया। अपने मोटे होठों को बाहर निकाले वह उसकी ओर देखता रहा। उसने भी, श्रिडिंग दृष्टि से उसकी श्राँखों में देखा और फिर उसकी नजर उसके चत कान पर जा कर टिक गई। उसने उसकी छाती पर श्राघात किया और वह कुसीं पर जा गिरी। कम्बख्त की श्रमी खत्म भी तो नहीं किया जा सकता। नोनवोल से खुफिया केन्द्र के दो श्रफसर उसे श्रपने साथ ले जाने के लिए खास तौर से भेजे गये हैं। वहाँ पर वे खुद उससे पूछ-ताळु करेंगे।

"सो राजकुमारी की भाँति इसे सही-सखामत रखना होगा," भोंडी

मजर से उसकी श्रोर देखते हुए हरा-हरा ने कहा,—"श्रम्की बात है, हिरो-पोन, तुम श्रम जा सकते हो। राजकुमारो को थोड़ी देर श्रोर भूनने के बाद मैं भी श्राज जलदी ही सोना चाहता हूँ। कुछ नींद लेना जल्हरी है...... इससे पहले कि 'वह' यहाँ श्राए.....!" मैकार्थर के चेहरे की नकल में शपनी एक श्राँख को सिकोड़ हुए बोला,—"सवेरे ही वह श्राने वाला है। खुद श्रपने मुँह से श्रार्थर देने के लिए वह श्रा रहा है: 'यालू की श्रोर बढ़ो! बड़ा दिन घर पहुँचकर मनाना है!' लेकिन यह तो निरा वायदा ही है। कारण कि इसके बाद ही युद्ध का श्रमला दौर श्रुक हो जायगा। हमारी सेनाएँ सीधे हारबिन में जाकर दम लेंगी, श्रीर फिर युद्ध की तीसरी तथा श्राखिरी मंजिल के लिए श्रमियान किया जाएगा।'

मैंने जड़की की श्रोर संकेत करते हुए कहा — "यह जापानी समसती है।"

हश-हश ने हाथ हिलाया:

"इसे तो सुदी ही समक्ती। यहाँ नहीं तो नोनवोक्त में इसका काम तमाम हो जायगा।"

दो सार्जेंग्ट, हरा-हरा के सहायक, गिबयारे में से भीतर श्रा गये। उन्होंने श्रपनी जाकटें उतार कीं, श्रीर उन्हें सफाई के साथ तह करके एक कोने में मेज पर रख दिया।

हश-हश ने श्रपना सिगरेट-खाइटर जला लिया और बहकी से अपनी श्रोर पीठ करने के लिए कहा।

''श्रव्ही बात है। मैं श्रव जाता हूँ," जमुहाई जिते हुए मैंने कहा,— ''कल साँम हमें यालू के तट पर होना चाहिए। तुम्हारी प्रिय बोतल का काग वहाँ फिर खुलेगा।"

हश-हश ने गरदन हिलाई । दोनों सार्जेंग्टों ने लड़की की बाहें पकड़ लीं।

"यालू के तट पर निश्चय ही हमारे गिलास खनकेंगे, और यालू के बाद फिर हारबिन में..... अच्छा, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ !"

कोरियाई लड़की की श्रोर देखते हुए में कमरे से बाहर हो गया। वह हश-हश की श्रोर पीठ किए बैठी थी। उसकी श्रांखें मुंदी हुई थीं।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

कल, सूर्योद्य के साथ-साथ, पूरे कस-बल से हमला शुरू हो रहा है। इस बार विजय निश्चित है। खुद मैकार्थर में अपने मुँह से कमान देने का निश्चय किया है। उसकी इच्छा है कि वह एक ऐसा दश्य हो जो आने वाली पीड़ियों के लिए सदा अंकित रहे। मतलब यह कि सफलता पूर्णस्या निश्चित है।

यूमिया हाचीमान, हमारे देवता, उसे श्रवना शाशीवींद दो !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सुनचोंग में प्रथम अमरीको कोर के हैडक्वार्ट से में मिली डायरी, बस, यहीं तक जिली हुई थी।

प्योंग हाक ने उसे पढ़ा, संचेप में उसकी एक रूप-रेखा तैयार की, चीफ श्राफ स्टाफ के पास रिपोर्ट देने के लिए पहुंचा, लेकिन उस समय वह दूसरे कामों में व्यस्त थे। यूनिट को नगर खाली करना था। कारण कि मेजर जैनरल गे के प्रथम घोड़ सवार डिवीजन के टैंकों श्रीर ट्रकों के संरच्या में सिंगमन री की सेनाएँ पीछे हटती हुई इसी दिशा में श्रा रही थीं।

जन-सेना के धाने तक दुरमन को यहाँ रोका जा सकता था। लेकिन इसके जिए यूनिट के पास काफी वाकत नहीं थी। फलतः सर्वोच्च कमाण्ड ने यूनिट को, पूरी तेजी के साथ, कोकसान जिले में पहुंचने का धादेश दिया ताकि दिखा पूर्व में, दुश्मन के खुव पिछ्वाड़े में जाकर, उसका रास्ता रोका जाय!

इस बार छापामारों ने, — भला हो मैंकार्थर का, — नयी जीपों, डॉज श्रीर स्टूडीबेकर दकों में यात्रा की, जब कि कमाण्डर ७४ मिलीमीटर राकेट-गन से युक्त एक जीप में सवार थे।

प्योंग हाक एक द्रक के कोने में उकड़ूँ बैठा था और डायरी में पढ़ी हुई बातें उसके दिमाग में चक्कर लगा रही थीं। सुनचोंग में अमरीकियों के चंगुज से मुक्त किये गए सभी साथियों को वह रेल्वे स्टेशन पर देख चुका भा। उनमें दो स्त्रियाँ भी थीं,—एक सत्तर वर्ष की, श्रीर दूसरी तीस वर्ष की जिसके साथ दो बच्चे भी थे। जोया नम्बर चार उनमें नहीं थी। सम्भव है कि उसे नोनवोल भेज दिया गया हो। लेकिन दुरमन की नोनवोल से खदेड़ने की भी तो खबर मिल चुको थी। पता नहीं, जोया—४ का क्या हुशा?

श्रीर हश-हश तथा डायरी के लेखक का क्या हुआ ? सुनचोंग में बन्दी क्याए गए लोगों में भी वे नहीं थे। क्या वे नगर से भागने में सफल हो गड़ ? लेकिन हो सकता है कि वे रास्ते में पकड़ लिये गए हों?

दुश्मन की चकनाचूर हुई तीन कारों श्रीर उनके पास पड़ी हुई छछ बाशों को देख कर प्योंग हाक ट्रक से नीचे कूद गया, श्रीर लाशों को प्यान से देखने लगा।

"क्या मैकार्थर की खोज कर रहे हो ?" किसी ने चिरुला कर कहा,—
"वह मूर्ल नहीं है। वह टोकियो में आराम से बैठा हुआ है!"

तेदोनगांग के उस पार, रेल के पुल से थोड़ी ही द्र, छापामारों को बम-विस्फोट से बना एक काफी बड़ा गढ़ा दिखाई दिया। गढ़े के भीतर कटीले तारों से हाथ-पाँव बंधी कई दरजन पुरुषों श्रीर स्त्रियों की बाशें पड़ी थीं। झापामारों ने कंटीले तार हटाकर लाशों को दफना दिया।

पुल की गारद के कमाण्डर ने बताया कि पास ही एक पहाड़ी के पीक्षे सिंगमनरी के दो सैनिकों श्रीर एक श्रमरीकी श्रफसर की लाश पड़ी है। कल उन्हें उस गढ़े को भरते हुए देखा गया था जिसमें लाशें पड़ी थीं। गारद को देखते हुए वे भाग खड़े हुए, श्रीर गोलियों से मारें गए।

प्योंग हाक कूद कर ट्रक से नीचे उत्तर गणा और उसने तेजी से पूछा,—
"नवा तुमने लाशों की तलाशों ली थी ?"

"हाँ," कमारखर ने जवाब दिया,—" श्रमरीकी श्रफसर के पास कुछ नहीं मिला। सम्भवतः वह श्रपने कागज कोट की जेव में उस कार में ही छोड़ भाया जिसे हमने दस्ती-बम फेंक कर नष्ट कर दिया था। सिंगमन री के सैनिकों के पास छोटे-छोटे बहुवों में ताबीज मिले जिन पर तीन श्रहर जला कर दागे हुए थे : संन देन सान......''

"लेकिन कोरियाई भाषा के इन श्रवरों का श्रमं," प्यों ग हाक ने जोरों से कहा,—''जापनी में 'नारितयामा' होता है। जापान में इस नाम का एक मन्दिर है। इसका मतलब यह कि ने दिचिणी कोरियन नहीं, बिल्क जापानी सैनिक थे। श्रीर श्रमरीकी श्रफसर की वर्दी पर नया चिन्ह बना था ?"

"एक पत्ता जिस पर विद्युत रेखा खिंची हुई थी।"

"पचीसर्वे डिवीजन का चिन्ह ! जल्दी चली, ये वही होंगे....."

अपने दल के कई जापामारों के साथ प्योंग हाक वहाँ पहुंचा । दो लाशें, ताजा लोदी हुई मिट्टी से कोई बीस कदम दूर, श्रोंधे मुँह पड़ी थीं। तीसरी जाश श्रमरीकी वहीं में, एक जीप के ढाँचे के पास, पढ़ी थीं। प्योंग हाक ने एक लाश का सिर उठा कर उसके कान के पीछे देखा । फिर वृसरी लाश का सिर उठाया। घाव का कोई चिन्ह उसे नजर नहीं श्राया। फिर वह श्रमरीकी श्रकसर की लाश की श्रोर मुड़ा जो कमर के बल पड़ी थी। लेकिन उसका कइ लम्बा, माड़ीनुमा तिकोने श्राकार की भौंहें श्रीर उसकी छंटी हुई मोछें कांटो की भाँति सीधी खड़ी थीं।

लौट कर ट्रक पर सवार होते समय प्योंग हाक अपने-श्राप पर मुसकराए जिना न रह सका। उसने कैसे यह यकीन कर लिया कि वे मिल ही लाएँगे ? इस तरह की चीजें केवल फिल्मों या उपन्यासों में ही दिखाई देती हैं। ऐसी अहुभुत घटनाएँ सचमुच के जीवन में कभी नहीं घटतीं!

 $\times$   $\times$   $\rightarrow$ 

उस समय हम कैम्पफायर के चारों श्रोर जमा थे जब प्योंग हाक ने, गई रात, सुनवोंग में मिली डायरी के बारे में यूनिट कमाच्डर श्रीर चीफ श्राफ स्टाफ की बताया।

वे दोनों, यूनिट-कमाएडर श्रीर चीफ श्राफ स्टाफ, कैम्पफायर के निकट बैठे थे। वे श्रपने कंघों को कम्बल से ढके थे जिसके एक कोने पर बैज टंका हुआ था। बैज ढाल के श्राकार का था। उसके बीचों बीच एक घंटाघर बना था। बैज के नीचे एक फीते पर यह मोटो श्रंकित भाः "नो चूका सो

गया !" यह द्वितीय भ्रमरीकी दिवीजन की सेंतीसवीं श्रार्टीलरी बटालियन का बैज था।

जिस समय प्योंग हाक रिपोर कर रहा था, दो अन्य व्यक्ति कैन्पफायर में आकर शामिल हो गए,—स्काटट चीफ और हमारी सेना के डाक्टर ।

प्योंग हाक की रिपोर खत्म हो जाने के बाद यूनिट कमाण्डर ने, जो पहले नगर-जन समिति के अध्यक्ष थे, कहा,—''सियोल में पकड़ी गई' दस्तावेजों से भी डायरी की बातों की पुष्टि होती है। सन्नहवीं सिंगमन री रेजीमैंप्ट के स्टाफ अफसर हानसू हान का बयान भी, जिसे हमने पकड़ लिया था, इसकी पुष्टि करता है। उसने अमरीकियों की ए.बी.सी. योजना के बारे में विस्तार से बताया था जिस पर कि सिंगमन री कमाण्ड अमल कर रहा है.....'

स्काउट चीफ हंसा।

''वे मुँह से 'ए' का उच्चारण कर तीन दिनों के भीतर हमें निगल जाना चाहते थे, श्रौर फिर 'वी' का उच्चारण कर ....."

"लेकिन 'बी' उनके गले में फन्दा बन कर घटक गई," हंसी के बीच यूनिट-कमाण्डर ने कहा,—"इस बार उनकी दाल नहीं गली। घमरीकी हमारे जनतंत्र पर धानन-फानन में कब्जा करना चाहते थे और पेकिंग को निगलने के लिए उनकी जीभ खपलपा रही थी। लेकिन वे भूल गए कि कोरिया ध्रब यह पहले वाला कोरिया नहीं है जब राजा-महाराजाओं और याम्बानों की कायरता तथा विश्वासघात के कारण वे हमें दासता के चंगुल में फँसा लेते थे। ध्रब ध्रमरिकियों को जनता से वास्ता पड़ा है,—उस जनता से जो आजादी का मूल्य जानती है, धीर किसी हालत में अपनी इस आजादी से हाथ धोने के लिए तैयार नहीं है।"

वह उठा और उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों पर खड़े फर-बुझों की मुकीली चोटियों की श्रोर देखने लगा। सूर्य का उदय हो रहा था।

श्रोकटांग कैम्पफायर के टिकट श्राई श्रीर श्राग के पाल टहनियों का एक वण्डल रख कर बैठ गई। श्रोकटांग की श्रोर एक नजर देखते हुए प्योंग हाक ने कहा: "पता नदी, जोया-४ को बचाया जा सका या नहीं। मैं समक्तता हूँ, नोनवोल भी श्रव हमारे ही हाथों में है।"

"हाँ," चीफ आफ स्टाफ ने कहा,—"सुनचों ग की भांति उस पर भी हमने तुरत श्रधिकार कर लिया था। निस्सन्देह, तमाम बन्दियों की भी छुड़ा लिया गया होगा।"

"कामरेड युंग, क्या तुम नामफो के भूमिगत दल में थीं ?" डावटर ने पूछा।

"नहीं, मैं हेद्यू में थी," श्रोक टांग ने कहा।

"तुम्हारा गुप्त नाम नया था ?-या तुम्हारा कोई नम्बर था ?"

"नहीं, हम जबकियाँ," श्रोक टाँग ने जजा कर मुसकराते हुए कहा,— "पैद-पौधों के नामां पर अपने नाम रखती थीं।"

"मैं समकता हूँ कि तुमने श्रपना नाम नरगिस रखा होगा ?"

"नहीं," उसने मुजामियत से उत्तर दिया,—"मैं विखी (बेंत) कहलाती थी,—जोया-विली ।"

''हमारी जब्कियों को यह बहुत ही श्रच्जी बात सूक्षी,'' स्काउट चीफ ने कहा,—''श्रपने नाम या गुप्त नम्बर के साथ वे 'जोगा' जोड़ लें जी हैं श्रीर इस प्रकार रूस की छापामार हीरोइन का श्रनुकरण करती हैं।''

खाक्टर ने कहा,—''श्रौर फियोंगयांग, श्रानजु श्रौर रेनमी में छिप कर ज इने वाले हमारे छापामार युवक श्रपने को 'यंगगार्ड कहते हैं।''

''हाएजू हे हमारे युवक छापामार भी अपने को 'यंगगार्ड' कहते हैं, '' स्रोक टाँग ने कहा।

"इन्हें यह भी तो बताश्रो कि तुम्हारे दल में भर्ती के समय नये सदस्य किस प्रकार शपथ लेते हैं ?" प्योंग हाक ने कहा।

श्रोक टांग फूँक मार कर श्राग जलाने में व्यस्त थी, श्रीर धुएँ की वजह से उसने श्रपनी श्राँखें बन्द कर ली थीं।

"वे किस प्रकार शपथ लेते हैं ? यह तो बड़ी दिलचस्प बात है।

मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता," यूनिट कमाण्डर ने कहा ।

भ्रोकटांग कैम्पकायर के पास टांगों को सिकोड़ कर बैठ गई, श्रीर उसने कहना ग्रुरू किया:

"हमारे युवकों के पास एक किताब थी जिसे वे, जहाँ भी जाते थे, सदा अपने साथ रखते थे। यह एक सच्चा उपन्यास था जिसमें रूसी छापा-मार युवक और युवितयों की,—यंग गार्डों की,—कहानी दी हुई थीं जो अपने देश के लिए लड़े और न्योखायर हो गए। इस पुस्तक को हम असंख्य बार पढ़ चुके थे, और बाद में हमने इसका एक फिल्म भी देखा था। किताब फट न जाए, इस लिए हमने उस पर पेड़ की छाल की जिल्द चढ़ा ली थी। जब अमरीको आए तो हमने इस किताब को छिपा दिया। और हमने एक अपना भूमिगत दल बनाने का फैसला किया। इस पुस्तक पर हाथ रख कर हम शपथ लेते थे और......"

पाइपों को श्रपने मुँह से निकाल कर, गम्भीर खामोशी में, सब ने श्रोकटांग के मुँह से निकले शपथ के शब्दों को सुना जो श्रन्तिम सांस रहने तक श्रपने पूर्वजों के देश की रचा करने तथा सम्पन्न भविष्य के लिए खब्ने की गम्भीर प्रतिज्ञा से पूर्ण थे।

कमाण्डर ने सिर हिलाया श्रीर धीमे स्वर में कहा,—"नहीं, हमें हराना श्रसम्भव है।"

एक घाटी में जिसकी पहाड़ियों में गहरी खोहें बनी हुई थीं, छापा-मारों ने अपनी कारों को छिपा दिया और पहाड़ी पगडंडियों के सहारे पैदल चलने लगे। कोकसान पहुँचने से पहले-जन-सेना के सैनिकों से उनकी भेंट हुई और उन्होंने बन्दियों तथा दुश्मन से छीनी रसद के एक हिस्से को उन्हें सौंप दिया, और फिर वे पश्चिम की ओर मुड़ गये। चुनधुआ के पूर्वी खेल में दुश्मन के खिलाफ अनेक सफल कार्रवाइयाँ करने के बाद, ग्यारह दिसम्बर को, उन्होंने फियोंगयांग में प्रवेश किया।

युनिट ने पश्चिमी रेलवं टर्मीनल को इमारत में अपना हैडक्वार्टर कामस किया। यूनिट-कमाण्डर से छुटी लेकर प्योंग हाक अपनी माँ और छोटी बहन से मिलने के लिए चल दिया जिनसे युद्ध शुरू होने के बाद से श्रब तक उसकी मेंट नहीं हुई थी । सीधे स्तालिन स्ट्रीट को पार करते हुए, मोरान-बोन पहािं हुई थी । सीधे स्तालिन स्ट्रीट को पार करते हुए, मोरान-बोन पहािं ह्यों के बराबर से गुजरते और श्राग की लपटों तथा बसों से नष्ट इमारतों, ज्वालामुखी के मुँह के समान दिखाई पड़ने वाले बसों के गिरने से बने गईं। शोर खरदहरों के बीच मे वह जा रहा था। रास्ता पहचानने के दो ही चिन्ह उसका श्राधार थे,—पैंडल चलने वालों के लिए बाई श्रोर बना वह युद्ध और स्टेशन के निकट दािहनी छोर खड़ी श्रस्पताल की इमारत। ये दोनों चिन्ह भी खरदहर बने हुए थे। फिर भी, इनके सहारे, वह रियोनवारी बस्ती में,—या इस बस्ती का जो कुछ भी बन रहा था उसमें,—पहुंच गया।

कुछ घन्टे बाद जन प्योंग हाक अपनी यूनिट की श्रोर जौट रहा था तो घाटों के पास एक बृद्ध महिला से उसकी भेंट हो गई जो उसके घरके पास हो एक गली में रहती थी। उससे उसे सारा हाल मालूस हुश्रा। लग्डहरों के जंगल के बीच से जब वह नगर के मध्य में पहुँचातो दीवार के एक टूटे-फूटे हिस्से पर उसकी नगर पड़ी। बड़े-बड़े श्रन्तरों में किसी ने उस पर लिख रहा था—"अमरीकियो, होश में आश्रो! श्रु है तुम पर!"

प्योंग हाक काफी देर तक दीवार के इस खरड के पास खड़ा रहा— "महीं, इन हत्यारों को हम कभी नहीं भूल सकते !"

उसी दिन यूनिट को 'न' डिवीजन में मिला दिया गया, श्रीर फिर अभियान शुरू हो गया। तेज गरज के साथ लड़ाकू वायुयानों का एक दस आसमान से गुजरा। ये हमारे ही वायुयान थे।

सड़क के एक किनारे, राख के उस देर के पास जो पहले किसी किसान का घर था, दुश्मन का एक लड़ाकू वायुयान चुर-मुर हुआ पड़ा था। उसका एक पंख हवा में जपर की श्रोर उठा हुआ था जिसके निचले हिस्से में तीन काले श्रचर 'यू-एस-ए' दूर से दिखाई देते थे। वायुयान के श्रयभाग में एक नंगी स्त्री का त्रिश्र बना था जिसने श्रपनी जीभ बाहर निकास रखी थी।

पीछे से टेन्कों और लारियों का एक दस्ता आ रहा था। लारियों में नीखें रंग के रूई के बस्बे कोट और पीले रंग की फर की टोपियां पहने हुए खोग,—चीनी स्वयं सेवक,—सवार थे। सड़क के किनारों से प्रावाज माई "वान्सू!" मौर चीनी साथियों ने तीन बार सुद्धियाँ बंधे प्रापने हाथ उठाकर इसका जवाब दिया। चीनी स्वयं सेवकों की लारियों के बाद लाउड स्पीकर लगी दो कारें थीं। इनमें से पहली पर प्योंग हाक ने दो बन्दियों के साथ मोकटाँग को देखा। सम्भवतः उन्हें मोर्चे पर ले जाया जा रहा था ताकि हमलावरों को उनके द्वारा कुछ सवक सिखाया जा सके। प्योंग हाक ने म्रोकटांग को पुकारा। सैनिक सलाम करने के बाद, सुँह के म्रागे प्रपने दोनों हाथों का भोंपू-सा बनाते हुए, उसने चिरलाकर कहा: "जोया का मैंने पता लगा लिया है.....वह जीवित है!"

दूसरी कार में लगे भोंषू से श्रावाज था रही थी: "...उन दिनों भें जब हमलावरों की सेना उत्तरी कोरिया में खूब गहरे धुस श्राई थी थीर हमारी हिंथित श्रस्यन्त नाजुक थी, हमारे कमाण्डर इन-चीफ के एक श्रभिनन्दन-संदेश का जवाब देते हुए जेनरलस्सिमो स्तालिन ने ऐलान किया था: में कामना करता हूँ कि वीरता के साथ श्रपने देश की श्राजादी की रचा करने वाली कोरिया की जनता को श्रपने संघर्ष में सफलता प्राप्त हो जिसे कि वह संधुक्त, स्वतंत्र श्रीर जनवादी कोरिया का निर्माण करने के लिए इतने सालों से कर रही है....."

क्रापेमारों का प्रिय गीत, जनता के प्रतिरोध का गीत, वातावरण में गूंज उठा। गीत की ध्वनि के साथ वे आगे वह चले।

वे जानते थे कि उनका संघर्ष श्रमी समाप्त नहीं हुआ है, अनेक किना-इयों और अग्नि-परीत्ताओं में से उन्हें गुजरना है। लेकिन वे यह भी जानते थे कि विजय,—मानवता के दुश्मनों पर विजय,— उनकी प्रतित्ता कर रही है। मानसे कोरिया,—स्वतंत्र, स्वाधीय-क्षोरिया! मानसे, शान्ति,—सम्ची दुनियां की शान्ति!